

प्राचीन सांस्कृतिक साहित्य के प्रमुख प्रकाशक



९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, ७ वी खेतवाडी वंक रोड कॉर्नर, मुंबई - ४००००४.

एवं

# गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास

लक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस, अहिल्याबाई चौक, कल्याण,

जि. ठाणे (महाराष्ट्र).

(संस्थापित: १८७१)

द्वारा प्रकाशित

वर्तमान प्राप्य पुस्तकों का सूचीपत्र

सूचीपत्र - फरवरी २०२०



प्रेस : खेमराज श्रीकृष्णदास, २२, चिंतामणी इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रामटेकडी, पुणे ४११ ०१३





## शिवताण्डवस्तोत्र

संस्कृत व्याख्या, गद्य और पद्य में, हिन्दी टीका सहित। मूल्य: ४५ रुपये मात्र



# शिवस्वरोदय

(शिवपार्वती संवाद)

महामहोपाध्याय पं मिहिरचन्द्रकृत हिन्दी टीकेचा मराठी अनुवाद-मूल्य २०,०० रुपये मात्र.

# विष्णुसहस्रनाम-भाषा

छन्दबद्ध

साधा गुटका- १० रुपये मात्र। रेशयी जिल्द- १५ रुपये मात्र।

## राधासहस्रनामस्तोत्र

(केवल संस्कृत में) साधा गुटका-9पहुंपये मात्र।

श्रीदुर्गाष्ट्रोत्तरशतनामात्मक्स्तोत्रम् - केवल संस्कृत में मूल्य ५.०० रुपये मात्र.

शिहुन्गाष्ट्रोत्तरशतनामस्तोत्रम् - केवल संस्कृतर्मे मूल्य ५.०० रुपये मात्र.

अध्यात्मरामायणान्तर्गत रामह पं. रामेश्वर भड़ कृत हिन्दी टीकेच्या पराठी अनुवादासह

#### श्रीवेंकटेशो विजयते



आपकी ही असीम अनुकम्पा से आज एकसौ पैतालीस वर्षों से यह संस्थान एत्साहित्य प्रकाशन कार्य में संलग्न है। भगवच्चरणारविन्दों में सादर भानाञ्जलि समर्पित करते हुए विनम्र प्रार्थना है, कि हम अपने पुनीत उद्देश्यों के लिये सतत प्रयत्नशील बने रहकर निरंतर प्रगति की ओर होते हुए सदैव जनता का अनुराग प्राप्त करते हुए व माँ सरस्वती की सेवा करते रहे।

### ग्राहकों के लिए अत्यावश्यक सूचना

कृपया इसको अवश्य पढिये । पांचसौ रुपये अथवा अधिक सूचीमूल्य की पुस्तकें मुंबई व कल्याण से मंगाने पर डाक-खर्च मुफ्त रहेगा।

पांचसी रुपये से कम की पुस्तकें मंगाने पर मनीऑर्डर कमीशन के अलावा डाक-खर्च भी ग्राहक को देना होगा। सूची-पत्र में उल्लेखित सभी पुस्तकों पर (नेट मूल्य कि पुस्तकों को छोडकर) दो हजार या इससे अधिक सूची मूल्य

की पुस्तकें मंगाने पर १०% छूट दी जाएगी।

कागज के निरन्तर बढ़ते मूल्य के कारण हमें भी पुस्तकों का मूल्य जब कभी बढ़ाने पर बाध्य होना पड़ता है। अतः आपका आर्डर मिलने पर आर्डर की पुस्तक का डिस्पेज के समय जो मूल्य होगा, वही आपसे लिया जायेगा। कृपया इसकी जानकारी लेवें। पार्सल के ऊपर बीजक लिखा रहेगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी विवशता को समझते हुए आपकी कृपा व सहयोग सदैव की भाँति इस संस्थान को सुलभ रहेगा। इस सूची- पत्र में जिन पुस्तकों के सामने मूल्य नहीं लिखा है, वे इस समय समाप्त हैं।

## कृपालु ग्राहकों से नम्र निवेदन

(१) नोट, हुडी व पोस्ट टिकर्ट रिजस्ट्री से तथा सादी चिष्ठिया नीचे के पते से भेजें।

(२) पत्र में मुकाम, पोस्ट, जिला, नाम और ठिकाना साफ लिखें। पूरा पता नहीं लिखने पर पुरतके तथा जबाब नहीं भेजा जा सकेगा।

(३) रेल द्वारा माल मंगाना हो तो ५०० रु. अग्रिम भेजकर स्टेशन के नाम सहित पत्र लिखे।

(४) पत्र बैरंग मत भेजिये। बैरंग पत्र नहीं लिये जायेंगे।

(५) पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में स्पष्ट लिखे होने चाहिये, अथवा कार्यवाही करने में विलंब की संभावना है।

(६) सूचीपत्र के लिये ४ रुपये के टिकट आने पर बिना मूल्य भेजा जायेगा।

(७) आर्डर के अनुसार वी.पी. से अपने डाकघर में आये हुये पैकट का दाम चुकाकर घर बैठे चाहे जहा मनमानी पुस्तकें मंगा सकते हैं।

(८) 'भारत वर्ष' के बाहर दूसरे देशों में जहां पुरत्तक वी.पी. द्वारा नहीं जाती वहां के महानुभावों को डाकव्यय सहित पुरत्तकों का मूल्य चेक, मनीआर्डर, पोस्टल आर्डर अथवा जैसे उनको सुगम पड़े, आर्डर के साथ प्रथम ही भेज देना चाहिये, अन्यथा माल नहीं भेजा जा सकेगा।

(९) वी.पी. द्वारा आये हुए पार्सल को डांकघर पांच दिन से अधिक डिपाजिट नहीं, रखेगा। ग्राहकों के सुभीते के लिये बीजक पार्सल के ऊपर ही लिख दिया जाता है। वी.पी. पार्सल पर लिखी हुई कीमत व उतनी रकम का मनीआर्डर कमीशन ग्राहकों से डांक वाले लेंगे।

(१०) ग्राहकों को किसी प्रकार का संदेह हो तो पोरट मास्टर को कहकर उसके सामने पार्सल खोलकर अपना संदेह मिटो सकते हैं।

(१९) किसी प्रकार की भूल भी हो तो ग्राहकों से प्रार्थना है कि पार्सल अवश्य छुड़वा लेवें, क्योंकि ५ दिन की छोटी अवधि में पत्र व्यवहार से भूल नहीं सुधर सकती। अतः पार्सल अवश्य छुड़ा लेवें और भूल के लिये पत्र-व्यवहार करें। पत्र पहुँचते ही उनका समाधान पूर्ण रूप से कर दिया जायगा।

(१२) कोई ग्राहक पार्सल को वापस कर देंगे तो पार्सल के जाने आने में य पुरत्तक की जो हानि होगी, वह उन्हें देनी पड़ेगी।

(93) एक दफे बिक्री की हुई पुस्तक वापस नहीं ली जायगी। यदि किसी पुस्तक में न्यूनाधिक पत्र हों, तो पुस्तक का पूरा नाम न्यूनाधिक पत्रों के नम्बर सहित लिखें। उसे पूरा कर दिया जायगा।

(१४) आर्ड्स की पुस्तकों में जो तैयार होगी, भेजी जाकर बाकी का आर्डर कैन्सिल हो जायगा। कभी पुस्तक स्टाक में तैयार न रहने कारण माल भेजने में कुछ विलंब भी हो सकता है। कृपया ग्राहकगण क्षमा करें।

(१५) कृपया बैंक ड्राफ्ट या चेक भेजना हो तो मुम्बई स्थित किसी बैंक का खेमराज श्रीकृष्णदास के नाम का

कृपाभिलाषी

खेमराज श्रीकृष्णदास

अध्यक्ष : श्रीवेंकटेशर स्टीम् प्रेस

खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, मुंबई - ४०० ००४.

टेलिफोन/फॅक्स: ०२२-२३८५७४५६.

खेमराज श्रीकृष्णदास

६६ हडपसर इण्डेस्ट्रिअल इस्टेट, पुणे - ४११ ०१३

दूरभाषः ०२०-२६८७१०२५

Web Site : http://www.khe-shri.com Email khemraj@vsnl.com

## विषय सूची

#### सूचीपत्र में विषयानुसार अकारादि क्रम से दी गई हैं

| संख्या | विषय                        | पृष्ठांक | संख्या | विषय                          | पृष्ठाक |
|--------|-----------------------------|----------|--------|-------------------------------|---------|
| 9      | वैदिक ग्रन्थ                | 8        | - 29   | संस्कृत नाटक ग्रन्थ           | 58      |
| 2      | वेदान्त ग्रन्थ              | 8        | 22     | हिन्दी नाटक ग्रन्थ            | 58      |
| 3      | वेदान्त ग्रन्थ (हिन्दी में) | - 9      | 23     | रामानुज सम्प्रदाय ग्रन्थ      | 38      |
| 8      | मीभांसा-योग-सांख्य ग्रन्थ   | ξ,       | 58     | वलभ (पुष्टि) मार्गीय ग्रन्थ   | 30      |
| 4      | धर्मशास्त्र ग्रन्थ          | 6        | 24     | मन्त्रशास्त्र ग्रन्थ          | 30      |
| Ę      | कर्मकाण्ड प्रयोगादि ग्रन्थ  | 9        | २६     | स्तोत्र ग्रन्थ                | -38     |
| 0      | अष्टादश महापुराण ग्रन्थ     | 99       | 50     | गोस्वामि तुलसीदास कृत रामायणा |         |
| 6      | उपपुराण ग्रन्थ              | 93       |        | पुरुष                         | .38     |
| 9      | माहात्म्यादि ग्रन्थ         | 93       | 36     | हिन्दी काव्यादि ग्रन्थ        | 30      |
| 90     |                             | 98       | 38     | आल्हाछन्द में उल्था और लड़ाई  |         |
| 99     | भारतादि-इतिहास ग्रन्थ       | 98       | 281    | आदि ग्रन्थ                    | 35      |
| 92     | इतिहास ग्रन्थ               | 94       | 30     | संगीत- राग- गद्य-पद्य         | 36      |
| 93     | व्याकरण ग्रन्थ              | 90       | 39     | उपन्यास ग्रन्थ (हिन्दी में)   | 38      |
| 98     | ज्योतिष ग्रन्थ              | 90       | 32     | किस्सा कहानी                  | 38      |
| 94     | वैद्यक ग्रन्थ               | . 55     | 33     | बालकोपयोगी पुस्तक             | 39      |
| 98     | नीति ग्रन्थ                 | 25       | 38     | कबीरपन्थी ग्रन्थ              | 38      |
| 90     | अलंकार ग्रन्थ               | 26       | 34     | नाथ-नानक-दादूपन्थी ग्रन्थ     | 89      |
| 30     | छन्दो-ग्रन्थ                | 26       | 3 &    | मारवाड़ी भाषा के ख्याल आदि    | 83      |
| 98     | कोश ग्रन्थ                  | 28       | 30     | परिशिष्टांक                   | 83      |
| 20     | काव्य ग्रन्थ                | 38       | 36     | पं. ह. भा. पु. की पुस्तकें    | 85      |

## नक्षालों से सावधान -

हमारे यहां की पुस्तकों की अत्यधिक बिक्री व मांग को देखकर कई प्रकाशकों ने हमारे उल्टे सीधे नामों से पुस्तकें छापकर हमारे प्रिय ग्राहकों को ठगने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर रखी है। कृपया हमारे प्रकाशन को खरीदते समय हमारा नाम व पता बराबर देखकर ही पुस्तकें खरीदे।

## श्रीवेंकटेश्वराय नमः

# बृहत्-सूचीपत्र

| बी क्र | पुस्तक का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सूची मूल्य |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1      | वैदिक ग्रन्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,          |
|        | वण्डकशुक्लयजुर्वेदीय- मूलमात्र । संस्कृत में । पत्राकार -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40.00      |
| 94     | पितृसंहिता- श्राद्धादिकों में ब्राह्मणभोजन के समय पाठ करने योग्य। संस्कृत में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.00      |
| 96     | पश्चसूक्त - मूल - (तैतरीय) नित्य पाठोपयोगी, संस्कृत में।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.00       |
| 99     | पुरुषसूक्तादि पश्चसूक्त- (माध्यंदिनीय) मूल संस्कृत में, नित्य पाठ्रोपयोगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.00       |
| 58     | रुद्रीशुक्लयजुर्वेदी - मूल षड्झन्यास सहित । संस्कृत में ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40.00      |
| २५     | रुद्राष्टाध्यायी- स्व. वि. वा. पं. ज्वालाप्रसादजी मिश्र कृत संस्कृतभाष्य व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70.00      |
|        | अत्युत्तम हिन्दी टीका सहित।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000.00     |
| 36     | वेदभारती- ऋग्वेद के २० चुने हुए मन्त्र हिन्दी व अंग्रेजी टीका सहित।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900.00     |
| 26     | शतपथन्नाह्मण- सायणभाष्य तथा टिप्पणी सहित प्रथमकाण्ड । संस्कृत में।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90.00      |
| 30     | शतकार वर्षेत्र (कार्याचीय तथा टिप्पणी सहित प्रथमकाण्ड । संस्कृत में।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200.00     |
| **     | शुक्लयजुर्वेद (वाजसनेयी) संहिता- मूल -संस्कृत में। संपूर्ण कर्मकाण्डादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|        | में अत्यंत उपयोगी। सर्वानुक्रमणिका, अनुवाकप्रतिज्ञासूत्र, याज्ञवल्क्यशिक्षा, स्वरसहित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 50     | अकारादि क्रम से मन्त्रानुक्रमणिका सहित स्थलाक्षरों में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800.00     |
| 44     | उपरोक्त शुक्लयजुर्वेद (वाजसनेयी) संहिता - मूल - संस्कृत में। सजिल्द-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 840.00     |
|        | वेदान्त ग्रन्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 35     | अपरोक्षानुभृति- (श्री शंकराचार्यजी कर्) कार्म भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|        | 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 80     | अवधूतगीता- (काशीनिवासी स्वामी परमानंदजी कृत हिन्दी टीका सहित) इसमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 4      | दत्तात्रेयजी का वृत्तान्त भी दिया गया है और श्लोकों का पदच्छेद करके प्रत्येक पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|        | 5 . C at at 401101 (CH B )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 89     | अञ्चवक्रमीता - (श्री अष्टावक्रमुनि प्रणीत) सान्वय हिन्दी टीका सहित, ब्रह्मिटा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200.00     |
| 6 1    | जानने का अति सरल सुगमोपाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|        | Surrey D. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 930.00     |
| Ha     | गणेशनीना (क्रेरेका सहित।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80.00      |
| 6      | गणेशगीता- (गणेशपुराणान्तर्गत) स्व. वि. वा. पं. जवालाप्रसादजी निश्च कृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|        | to at class (2004). In a second contraction of the | 60.00      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |

|       | अध्यक्ष - श्रावकटबर प्रस, मुंबइ                                                     | (3)        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ्वी क | पुस्तक का नाम                                                                       | सूची मूल्य |
| 80    | जीवनमुक्तगीता- हिन्दी टीका सहित।                                                    | 4.00       |
| RE    | तत्त्वबोध- हिन्दी टीका सहित । वेदान्त की प्रथम श्रेणी का सर्वोत्तम ग्रन्थ।          | 30.00      |
| 49    | देवीगीता- (देवीभागवतान्तर्गत) स्व. वि. वा. प. जवालाप्रसादजी मिश्र कृत हिन्दी        |            |
|       | टीकः सहित । नित्य पाठ करने योग्य ।                                                  |            |
| ugg   | पञ्चवशी- पं. मिंहिरचंद्रजी कृत अत्युत्तम हिन्दी टीका सहित । इस में पश्चतत्त्वितेक,  |            |
| 216.1 | भूतविवेक, महावाक्यविवेक, कूटस्थदीप, नाटकदीप, योगानंद, आत्मानंद, अद्रैतानंद,         |            |
|       | विद्यानंद, विषयानंद आदि वेदान्तमार्गं बहुत सुंदर ढंग से बतायें गयें हैं।            | 200.00     |
| (93   | भगवद्गीता- (अमृत तरंगिणी) पं रघुनाथदासजी कृत हिन्दी टीका सहित।                      |            |
| 21,00 | बड़े अक्षरों में ।                                                                  | 900.00     |
| 20    | भगवद्गीता- मूल - अत्यंत छोटा (लंबाई १ इंच,चौडाई ३/४ इंच, मोटाई                      |            |
| -     | १/४ इंच) यह गीताप्रेमियों के लिये सदैव पास में रखने योग्य है।                       | 40.00      |
| 96    | भक्तिदर्शन- महर्षि शाण्डिल्यजी प्रणीत निगमागमी हिन्दी भाष्य सहित । इसमे             |            |
| -     | भक्ति विषयक सभी बातों का वर्णन है ।                                                 |            |
| 992   | वेदान्तपरिभाषा- शिखामणि और मणिप्रभानामक संस्कृत टीकाद्वय सहित।                      | 00.00      |
| 005   | नेतान्तवारिभाषा- अर्थ दीपिका नामक संस्कृत टीका सहित।                                | A DATE     |
| 99(9  | <del>विकास मान्य सम्बद्ध वार्थ हिन्दी टीका सहित । संस्कृत टीकिका</del>              | 201 21214  |
|       | गण्मदंग परिवानकाचार्य श्रीनसिंहसरस्वती, हिन्दी टीकाकार पाउत श्रीसमस्वरूपणा          | \$0.00     |
| 92(9  | ित्वचीना- (परापराणीक १६ अध्यायो में भगवान श्रीरामचन्द्रजी की शिवज                   | 400        |
|       | वार बानोपटेश) स्व वि वा पंजवालाप्रसादजी मिश्र कृत, हिन्दी टाका सहित।                | 900.00     |
| 930   | <b>ज्ञानभैषज्यमञ्जरी</b> - ज्ञानसम्पन्न भिषग्राज गुमानि प्रणीत । इसमें रोगों पर एक- |            |
| 120   | एक औषधि का वेदान्त मतानुसार वंर्णन है। (जीर्ण)                                      |            |
|       |                                                                                     |            |
|       | वेदान्त ग्रन्थ केवल हिन्दी में                                                      | The second |

| अध्यात्मविनोद- पंगङ्गाधरजी वर्मा संग्रहीत । इसमें योगाभ्यास, मस्मारजम् आर  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वेटान्सिट विषय है।                                                         | 92.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| व्यक्तमानुस्य (श्रीशकरेवजी प्रणीत) वेदान्त का अपूर्व ग्रन्थ ।              | 90.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अध्यातमप्रयोगरा (अधुनयमा में) चोचेश्च भी १०४ बनानाथजी कत । इसमें           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अनुभवप्रकाश- (मारवाडा भाषा म) वागवर आ नेपट न मानवा हुर र र                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| गुरु की महिमा, योगी की प्रशंसा, सन्तों का प्रभाव, मन को चतावना, वदान्त क   | 10 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पट तत्त्वमस्यादि वाक्यों का सार अनेक रागों में वर्णित है।                  | 900.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| अर्जन्मिना- श्रीकष्णजी और अर्जन का संवाद ।                                 | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अञ्चलित के साम कार्य । गमायण का वेदानन पक्ष ।                              | 24.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| आत्मरामायण- (हिन्दा में) सारा कान्य न प्रतिपाल                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| आनन्दामृतवर्षिणी- (आनन्दागरास्थामा कृत्रभाता क्रकालन राष्ट्रा का प्रावपादन | 34.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कार्रितील - (हिन्ती में ) श्रीकृष्णार्जन संवाद।                            | 90.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                            | अध्यात्मिवनोद- पंगङ्गाधरजी वर्मा संग्रहीत। इसमें योगाभ्यास, मेरमेरिजम् और वेदान्तादि विषय है। अध्यात्मप्रकाश- (श्रीशुकदेवजी प्रणीत) वेदान्त का अपूर्व ग्रन्थ। अनुभवप्रकाश- (मारवाडी भाषा में) योगेक्षर श्री १०८ बनानाथजी कृत। इसमें गुरु की महिमा, योगी की प्रशंसा, सन्तों का प्रभाव, मन को चेताबनी, वेदान्त के पद, तत्त्वमस्यादि वाक्यों का सार अनेक रागों में वर्णित है। अर्जुनगीता- श्रीकृष्णाजी और अर्जुन का संवाद। आतमरामायण- (हिन्दी में) सातों काण्ड। रामायण का वेदान्त पक्ष। आनन्दामृतवर्षिणी- (आनन्दिगरीस्वामी कृत)गीता क किन शब्दों का प्रतिपादन वार्मगीता- (हिन्दी में) श्रीकृष्णार्जुन संवाद। |

| (ξ)        | खमराज त्राकृष्णपास                                                                             |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सूची क्र.  |                                                                                                | सूची मूल्य |
| 986        | <b>गुरुगीता भाषा व्याख्या-</b> (स्कन्धपुराणान्तर्गत) गुरुगीता की टीका श्लोकांक                 |            |
|            | लगाकर हिन्दी में लिखी गई है।                                                                   | 20.00      |
| 944        | तत्त्वानुसंधान- अर्थात् "अद्भैत चिन्ताकौस्तुभ"। (हिन्दी में) श्रीपरमहंस                        | 40.00      |
| , , , ,    | परिव्राजकाचार्य स्वामी चिद्धानानन्दजी कृत । इसको आदि से अंत तक भली पकार                        |            |
|            | देख लेने पर वैदान्त के छोटे-बडे ग्रन्थ सरलता से समझ में आ जाते हैं।                            |            |
| 00/        | <b>पक्षपातरहितअनुभवप्रकाश -</b> बाबा कमलीवाले विशुद्धानन्दर्ज कृत । इसमें                      | 200.00     |
| , 76       | चारों वेद, षद्शास्त्रों का सार और अठारहों पुराणों की कथा आदि का अध्यात्मविद्यापरक              |            |
|            |                                                                                                |            |
|            | अर्थ लिखा गया है।                                                                              | ₹40.00     |
| 902        | योगवासिष्ठ- (हिन्दी गद्य में) छहों प्रकरण संपूर्ण। दो जिल्दों में। संस्कृत व                   |            |
|            | हिन्दी के विशिष्ठ विद्वान् स्व. श्री. पं. हरदत्तजी शम्मा शास्त्री, जम्मू काश्मीर निवासी        |            |
|            | द्वारा सरल, सुगम व परिमार्जित हिन्दी में अनुवादित। महर्षि वाल्मीकीजी द्वारा                    |            |
|            | निर्मित इस ग्रन्थ का गुरु विसष्ठजी ने श्री रामचन्द्रजी को उपदेश किया है।                       | 9200.00    |
| 906        | विचारसागर- साधु श्रीनिश्चलदासजी तथा ब्रह्मनिष्ठ पं. श्री.पीताम्बरजी कृत,                       | 7 ( 00.0   |
|            | नवीन रुढ़ि युक्त सरल हिन्दी में, आत्मज्ञानोपयोगी।                                              | 400.00     |
| 900        | विचारचन्द्रोदय- ब्रह्मनिष्ठ पं. श्री. पीताम्बरजी कृत, उनके जीवनचरित्र और                       | 100.00     |
|            | सटीक "श्रुतिषड्लिंग" सहित ।                                                                    |            |
| 960        | विचारमाला- संस्कृत श्लोक, दोहा, टिप्पणी व स्वामी श्रीगोविन्ददामजी कृत,                         | 500.00     |
|            | हिन्दी टीका सहित।                                                                              |            |
| 963        | वृत्तिप्रभाकर- स्वामी श्रीनिश्चलदासजी कृत । इस षट्शास्त्र के मत से प्रधान्तनत                  |            |
|            | का प्रतिपादन सुंदर ढंग से किया गया है। हिन्दी वार्ता में।                                      | - 1        |
| 963        | सारा वा                                                    | 300.00     |
| 964        | सुन्दरविलास - दादूपंथी महात्मा सुन्दरदासजी विरचित ज्ञानसमुद्र, ज्ञानविलास,                     |            |
|            | सुन्दराष्ट्रकादि सहित सट्टिप्पण । पद्यमय हिन्दी ।                                              |            |
| 998        | जानवेराकाण- काणी रिक्सी                                                                        | ₹00.00     |
|            | <b>ज्ञानवैराम्यप्रकाश-</b> काशी निवासी परमहंस स्वामी परमानन्दजी कृत । इर                       |            |
|            | उपन्यास रूप वेदान्तग्रन्थ के देखने से विषयी पुरुषों का भी चित्त संसार से विरत्त<br>हो जाता है। |            |
| 9610       |                                                                                                | 900.00     |
|            | <b>ज्ञानमाला</b> - (हिन्दी गद्य में ) भगवान् श्रीकृष्णजी और अर्जुन का ज्ञानसंवाद।              | 84.00      |
|            |                                                                                                |            |
| 990        | मीमांसा-योग-सांख्य ग्रन्थ                                                                      | -          |
| ,,,,       | गोरक्षपद्धति - (योगविद्या के आचार्य गोरखनाथजी द्वारा विरचित) टिहरी-गढवाल                       |            |
|            |                                                                                                | 15 - 00    |
| <b>400</b> | <b>घेरण्डसंहिता-</b> (ऋषिवर घेरण्ड योगीश्वर विरचित) श्रीराधाचन्द्रभिषयिरचित, हिन्दी            | 60.00      |
|            | र राज्यप्रा, हिन्दा                                                                            |            |
|            |                                                                                                |            |

|           | अध्यक्त - त्रापपाटवर प्रसा, नुबर्                                                              |            |   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| सूची क्र. | पुस्तक का नाम                                                                                  | सूची मूल्य |   |
| -         | टीका सहित । इसमें अष्टाङ्गयोग का वर्णन भलीभांति किया गया है ।                                  | £0.00      |   |
| २००ब      | योगदर्शन पातंजली- मूल (संस्कृत में)                                                            | 4.00       | - |
| 209       | योगदर्शन पातंजली- मूलसूत्र, दोहा तथा हिन्दी टीका सहित। इसमें अष्टाङ्गयोग                       |            |   |
|           | निरूपण बहुत ही सरल किया गया है।                                                                | 90.00      |   |
| 505       | बिन्दुयोग- (राजयोग का प्रारंभिक ग्रन्थ) स्व. वि. वा. पं. ज्वालाप्रसादजी मिश्र                  |            |   |
|           | कृत, हिन्दी टीका सहित।                                                                         | P 7-1-     |   |
|           | ब्रह्मज्ञानसागर- श्री स्वामी चरणदासजी कृत । पद्य में।                                          | 4.00       |   |
| 504       | भित्तिसागर- (१७ ग्रन्थ – दोहा, चौपाई, सोरठा आदि रागरागिनियों में) श्रीस्वामी                   |            |   |
|           | चरणदासजी कृत व्रजचरित्र, अमरलोक, धर्मजहाज, श्रीअष्टाङ्गयोग, षट्कर्म हठयोग                      |            | - |
|           | योग सन्देहसागर, सागर, ज्ञानस्वरोदय, हंसनादोपनिषद्, सर्वोपनिषद्, तत्त्वयोगोपनिषद्,              |            |   |
|           | योग शिखोपनिषद्, भिक्तपदार्थ मनविकृतकरण, श्रीब्रह्मसागर, शब्दवर्णन और                           | 4          |   |
|           | भक्तिसागर परिशिष्ट भाग सहित । (अब रेक्झिन बायडिंग में)                                         | 340.00     | 7 |
| 206       | बृहद्योगसोपान- पं. रामनरेशजी मिश्र विरचित । इसमें यम, नियम, आसन,                               |            |   |
| -         | प्राणायाम आदि सचित्र अष्टाङ्गयोग का विस्तारपूर्वक वर्णन है। योग के आर्ष ग्रन्थों से            | - 181      |   |
|           | गृहीत मूलपाठ और हिन्दी टीका सहित।                                                              | 64.00      |   |
| 290       | शिवसंहिता - काशी निवासी गोस्वामी श्रीरामचरणजी पुरी कृत हिन्दी टीका सहित !                      |            |   |
|           | योगोपदेश, ब्रह्मज्ञान, हठयोग तथा राजयोगादि का वर्णन।                                           | 940.00     |   |
| 299       | शिवस्वरोदय - महामहोपाध्याय पं. मिहिरचन्द्रजी कृत हिन्दी टीका सहित। इसमें                       |            |   |
| Sec. 12   | स्वरों और इडा, पिंगला, सुषुम्णा नाडियों से प्रश्नादि और राजयोग, हट्योग,                        |            |   |
| U 1       | प्राणायामादि पश्चतत्त्वों के जानने की विधि वर्णित है।                                          | 84.00      |   |
|           | व शिवस्वरोदय - मराठी टीका सहित।                                                                | 20.00      |   |
| 292       | सर्वदर्शनसंग्रह - माधवाचार्यजी कृत । (विद्वद्वर्य गोविन्दाचार्यजी कृतं, विशद हिन्दी-           | 1          | , |
|           | नीका सहित अत्यन्त परिष्कृत और परिशोधित) इसमें चार्वाक, बौद्ध, आर्हत,                           | HERE .     |   |
|           | जमानत पर्णप्रज्ञ, वा वेदान्त, नकुली, पाशुपत, शैव, प्रत्यभिज्ञा, रसेश्वर, औलुक्य,               |            |   |
|           | अधारत जैमिनी पाणिनी, सांख्य और पातञ्जल दर्शनों का वर्णन है।                                    | e frence   |   |
| 200       | अन्य नामकाशा - श्रीस्वामी चरणदासजी की बहिन सहजोबाई कृत । पद्य में ।                            | 20.00      |   |
| 0.040     | - <del>प्राप्तान क्रियान क्रियाचन क्रियाचेवानी कृत। श्रीप्रभुदयालची कृत हिन्दी टीका सहित</del> | 900.00     |   |
| 274       | वनग्रेना हिप्तिका - (स्वात्माराम योगीन्द्रजी कृत) श्रीयुत ब्रह्मानन्द्रजी विरचित               | , 55.0     | 9 |
| 296       | संस्कृत टीका तथा पं. मिहिरचन्द्रजी कृत हिन्दी टीका सहित। यह इस विषय की                         | - (1)      |   |
|           | एक उत्तम रचना है।                                                                              | 200.00     | ) |
|           | व्यक्ति रेपन रेपन है।                                                                          |            |   |

सूची क्र.

पुस्तक का नाम

सूची मूल्य

| सूचा प्र        | पुस्तक का नाम                                                                              | सूचा मूल्य                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                 | धर्मशास्त्रग्रन्थ                                                                          |                                         |
| 583             | अष्टादशस्मृति – सर्वधर्म निरूपण युक्त । हिन्दी टीका सहित ।                                 | 400.00                                  |
| 583             | अाहिककर्मसूत्रावलि- (मूलमात्र संस्कृत में) श्रीशुक्लयजुर्वेदी माध्यन्दिन                   | ,00.00                                  |
|                 | वाजसनेयी शाखावालों के लिये परमोपयोगी ।                                                     | 340.00                                  |
| 240             | <b>अशौचनिर्णय</b> – हिन्दी टीका सहित ।                                                     | 90.00                                   |
| <b>२५</b> ३     | <b>कर्मविपाकसंहिता-</b> (नक्षत्र चरणगत) हिन्दी टीका सहित । इसमें तीन जन्म                  |                                         |
|                 | का वृत्तान्त मालूम होता है।                                                                | 200.00                                  |
| 240             | <b>वर्मसिद्धान्तदीपिका-</b> (मूलमात्र) ४२१ श्लोकों में कर्मविपाक का सारांश।                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 490             | ) दिनिचन्द्रिका - (मूलमात्र -संस्कृत में) इसमें सब प्रकार के दान संकन्ध है।                | 200.00                                  |
| <del>२७</del> : | <b>धर्मासन्धु -</b> श्रीयुत पं. मिहिरचन्द्रजी कृत हिन्दी टीका सहित । इसमें तीन बरिन्डहेरों | 400.00                                  |
|                 | में सक्रान्ति, मास, तिथि आदि का सामान्य निर्णय, चैत्रादि बारहों मार्से की निर्णवासि        |                                         |
|                 | निर्णय, गर्भोधानादि सोलह संस्कारों का विधान आदि, देवप्रतिष्ठादि श्राद्धितिहार              |                                         |
|                 | अशाच निर्णय आदि समस्त विषय वर्णित है।                                                      | <del>600</del> .00                      |
| 500             | धर्मप्रचार- (प्रथम भाग) हिन्दी टीका सहित। सामाजिक कुरीतियों का                             | 400.00                                  |
|                 | यनशास्त्रानुसार खण्डन् ।                                                                   |                                         |
| 506             | धर्मशास्त्रसंग्रह - बाबू साधूचरणप्रसादजी संग्रहीत । ५९स्मृतियों का सार । सब                | 0                                       |
|                 | अपर्यार का धार्मिक व्यवस्थाओं के लगाने में गृह ग्रन्थ अ <del>दिनीय है।</del>               | 9                                       |
| २८३             | शानिणयासन्ध्-स्व. वि. वा. पं. ज्वालापुसादली मिश्र कुन उपन                                  | 34.                                     |
|                 | ाया ताहत । इसम् धमशास्त्र संबंधी सभी विषयों के निर्णाण परवास्त्र किने के                   |                                         |
|                 | जयात् धमासन्ध् क समस्त विषय विरतन रूप ने किने नार्                                         | ٥٥.00                                   |
| 226             | प्रायाश्चित्तप्रकाश - प्रायश्चित्त विषय का सर्वोत्तक ग्रामा करिताल                         | 200.00                                  |
|                 | पपुट्य विमावत स्व. प. चत्रशालालाजी शर्मा विक्रित्व । जंग क                                 | 30.00                                   |
| रए३             | श्राह्मणात्पात्तमात्रण्ड- (बहुड्योतिषार्णवान्तर्गत एष प्रिकारक केन्द्र)                    | 40.00                                   |
|                 | टावर सहित । इसम पश्चराडि तथा पश्चराविड आहि पास समी सामारे न                                |                                         |
|                 | गात्र, प्रवर, शाखा आदि का विवरण और दिद्ध माहेश्वरी चेटा करन                                |                                         |
|                 | बाजव, अंग्रवाल वश्य आदि का उत्पत्ति वर्ण संकर सामियों उन                                   |                                         |
|                 | अधुनाप, जनाचाय प्रादुभाव, श्रावकोत्पत्ति, श्री शंकराचार्य प्राटभाव आहे अपेन                |                                         |
| -               | गरस्पूर्ण । पपय ह                                                                          | 400.00                                  |
| ३०५             | व्यत्याज - दैवज्ञकुलभूषण, याज्ञिक शिरोमणि संगमेश्वरोपाह्न श्री विश्वनाथजी शर्मा            | 700.00                                  |
|                 | निर्मा अनेक प्रन्था के लेखके रिसचे स्कॉलर पंटितरार्ग मार्टिं                               |                                         |
|                 | किया दायम सिहत । प्रत, उत्सव त्योहार दनके अर्थ का उपल                                      |                                         |
|                 | वर्ष भर के समस्त वर्तों का निर्णय, विधि, उद्यापन और कथाएँ दी गयी हैं।                      |                                         |
|                 | 2 41 141 6 1                                                                               | 200.00                                  |
|                 |                                                                                            |                                         |

| 1  | $\Delta$ |  |
|----|----------|--|
| ī. | Ų.       |  |
| ķ. | - 2      |  |

पुरन्तक का नाम

सूची मूल्य

| Pall Si | 3((14) 4)(11)                                                             | 0 0    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 396     | सोभाग्यलक्ष्मी - हिन्दी टीका सहित इसमे लक्ष्मीदेवी को प्रसन्न करने के लिए |        |
|         | अनेक स्तोत्र, कवच व सदाचारों का वर्णन है।                                 | \$0.00 |
| ३२४     | <b>क्षौरनिर्णय</b> – तीर्थादि में मुण्डन का निर्णय। हिन्दी टीका सहित।     | ٥٥.٧   |
|         |                                                                           |        |

कर्मकाण्ड प्रयोगादि ग्रन्थ

| 350  | <b>अन्त्येष्टिश्राद्धकर्मपद्धति</b> – पं. चातुर्थीलालजी कृत (संस्कृत में)                | 200.00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |                                                                                          |        |
| 356  | उपाकर्मपद्धति - मूल संस्कृत में - (चातुर्थीलाली) सटिप्पणिका । गौडपण्डित                  |        |
|      | श्रीगङ्गाधर चतुर्थीलालजी शर्मणां संकलिता । साधारण संस्कृत जाननेवाला भी केवल              |        |
|      | इसी एक पुस्तक से सरलतापूर्वक सांगोपांग "श्रावणीकर्म" करा सकता है।                        | 150.00 |
| 330  | (चातर्थीलाली) उपनयनपद्धति – सटिप्पणिका । संस्कृत में । संकलनकती                          | , *    |
|      | गौडपंडित श्रीगङ्गधर चतुर्थीलालजी शर्मा । अनेक प्रकार के नवीन आवश्यक विषयी                |        |
|      | से अलंकत यह एक ही पुस्तक "यज्ञोपवीत संस्कार" कराने के लिये पर्याप्त है ।                 | 920.00 |
| 333  | क्र <del>कोहिष्टशाद्धप्रयोग -</del> हिन्दी टीका सहित।                                    | 24.00  |
| 200  | <b>व्यवस्थापन (</b> शक्लयजर्वेदोक्त) हिन्दी टीका सहित । इसमें मातृकास्थापन पूजन          |        |
|      | आभ्युदयिक श्राद्धपद्धति और ग्रहशान्ति है। यह यज्ञोपवीत तथा विवाहादि शुभ                  |        |
|      | कर्मों में बहुत उपयोगी है।                                                               | 900.00 |
| 386  | नोटिराशान्द्रपद्मशामहानिबन्ध- स्व. पं. चतुर्थीलालजी कृत। (मूलमात्र संस्कृत               |        |
|      | में। भारस्वरूप श्राद्ध में ब्राह्मणलक्षण, महालयादि निर्णय, श्राद्धप्रयोग, क्षयाहश्राद्ध, |        |
|      | गंकन्याश्याद हेमश्राद एकादशाहादिश्राद्ध, मासिकश्राद्ध, मघादिश्राद्ध तथा नान्दी-          |        |
|      | भारति यस शास्त्र पितकर्म संबंधी सभी वैष्णवादि पूजनादिकों का अपूर्व संग्रह ।              | 340.00 |
| 343  | जनमदिनपूजापद्धति - (मूल-संस्कृत में) अर्थात् प्रति वर्ष के जन्मदिन में                   |        |
|      | गान की होतों की प्रजन विधि।                                                              | . 6.00 |
| 366  | तलसीविवाहविधि-(पद्धति)- स्व. पं. चतुर्थीलालजी कृत, संस्कृत में।                          | 40.00  |
| 308  | तुलसीपूजापद्धति- संस्कृत में।                                                            | 4.00   |
|      |                                                                                          | 2.00   |
| 250  | दशकर्मपद्धति - हिन्दी टीका सहित। गर्भाधानादि वैदिक संस्कारों के वेद मन्त्रों             |        |
|      | कर्ज <del>स्वयस्य हा उपन्दर हिन्दी भाषा मे</del> ।                                       | ٤0.00  |
| 0611 | <b>जवग्रहकाण्डी</b> - नित्य पूजन विधान पद्धति । वैदिक मन्त्रों की संस्कृत टीका व         |        |
|      | <del>ਨ_ ਹੈ ਹੈ ਕਾ</del> ਸਵਿਤ ।                                                            | 4.00   |
|      | <b>नवग्रहजपविधि</b> – हिन्दी टीका सहित। नवग्रहशान्ति, नवग्रहध्यान, नवग्रहस्तोत्र         |        |
| ३६६  | और गणपति मन्त्र जपविधि सहित ।                                                            | 40.00  |
|      |                                                                                          |        |

सूची क्र

ं पुस्तक का नाम

सूची मूल्य

| <b>३७१ नारदपञ्चरात्र-</b> (भारद्वाजसंहिता)- श्री. प. बाबूलाल शुक्ल शास्त्री एम्. ए.            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| साहित्याचार्य-कालिदास अकादमी शोध विभागाचार्य द्वारा सम्पादित तत्त्वप्रकाशिका                   |              |
| अभिनव हिन्दी टीका सहित ।                                                                       | 930.00       |
| <b>३७९अ नारायणबलि-</b> (मूलमात्र) संस्कृत में ।                                                | 84.00        |
| <b>३७२ नित्यकर्मपद्धति -</b> बहुत उपयोगी छोटासा ग्रन्थ । संस्कृत में ।                         | ,20.00       |
| ३७३ नित्यकर्मप्रयोगमाला - स्व. पं. चतुर्थीलालजी कृत, नित्यनियम के ६२ विषयों                    | ,            |
| सहित । मूलमात्र संस्कृत में ।                                                                  | 200,00       |
| ३७४ नित्यहवनपद्धति - सोहनलाल गोयलीय कृत । हिन्दी टीका सहित ।                                   | 92.00        |
| <b>३७५ पञ्चमहायज्ञ</b> - हिन्दी टीका सहित । इसमें संध्या, तर्पण, नित्यश्राद्ध, बलिवैश्वदेववर्म | 74.00        |
| तथा प्रायश्चित्तयज्ञ आदि है।                                                                   | , , ,        |
| <b>३८० पार्वणश्राद्धप्रयोग</b> – कन्यागत सूर्य के अपरपक्ष में महालयश्राद्धप्रयोग । हिन्दी      | \$0.00       |
| टाका साहत ।                                                                                    | 20.00        |
| <b>३८३ पूजापंकजभास्कर</b> - केवल संस्कृत में। पांची देवताओं के वैदिकमन्त्रों से                | 30.00        |
| यथापचार पूजा प्रकरण ।                                                                          | 110.00       |
| ३८४ प्रेतमञ्जरी- हिन्दीं टीका सहित। इसमें वैतरणीदान, प्रेतदाहविधि, दशाहादिश्राद्ध,             | 80.00        |
| एकादशहिश्राद्ध, वृषात्सर्ग, शय्यादानादि सर्पिडीश्राद्ध, षोडसमाग्रिकशान प्रयोग                  |              |
| त्रयादशाहपददानााद भली प्रकार दर्शाया है।                                                       | 40.00        |
| <b>३८५ बृहत्कर्मकाण्डसमुच्चय</b> - पं. दिवाकर संग्रहीत । केवल संस्कृत में । इसमें              | 40.00        |
| राजियां, दाय, गणपात, वरुण, वसधारा मातका नत्याद्याच्य वाद्या                                    |              |
| भर्गा, अन्मात्सवावाध, पुण्याहवाचन नीराजन नान्स्यान को उत्तर                                    |              |
| पपुचायम, घटपद्धात आदि विषय विभिन्न है ।                                                        | 9६0.00       |
| ३८८ मंगलाष्टकशारवोच्चार - विवाह में नीतियुक्त बोलने की रीति । संस्कृत में ।                    | 90.00        |
| २८० भूलराम् न मूलनक्षत्र में जन्म का शान्तिपराम । केरान केरान के                               | 94.00        |
| <b>३९२ यज्ञापवातपद्धात -</b> हिन्दी टीका सहित । इसमें यज्ञोपवित का संगा कंत्रकार               |              |
| आर ददारमादि विषय है।                                                                           | ₹4.00        |
| ३९५ वरदगणेशपूजा- संस्कृत में । भाद्रपद शुक्लचतुर्थी का गणेशपूजन प्रयोग                         | 90.00        |
| २८७ प्रताद्यापनप्रवाश - (मूलमात्र संस्कृत में) स्व एं ज्ञावर्भावाका                            | 4,00         |
| पत्रशुक्ल प्रातपदा सं लेकर वर्षभर के संपूर्ण वर्ता की अवस्था करने हैं                          | 200.00       |
| २८८ वास्तुप्रातव्यासग्रह (कवल संस्कृत में) पं श्रीयायान कर्                                    | ₹00.00       |
| जारताय ग्रन्थ । वास्तुप्रातश्राक्रिया, वास्तुशान्तिपराग्रेग भागानि एउन कि                      |              |
| त्रवानन्त्रतस्थापनादि, कुशकाडकहिवन्, प्रवेशविधि टीप नार्वी उन्हरानन                            |              |
| संधानभाण्ड, जलस्थानपूजन आदि उपयोगी सभी विषय।                                                   | <b>६0.00</b> |
|                                                                                                | 40.00        |

४४९ शिवमहापुराण - हिन्दी टीका सहित। स्व. वि. वा. पं. ज्वालाप्रसादजी मिश्र कृत सरल हिन्दी टीका। बड़ा ग्रन्थ।२४०००१लोक। इसमें विद्येश्वरसंहिता २०००१लोक, रुद्रसंहिता १०५३० १लोक, शतरुद्रसंहिता २१५० १लोक, कोटीरुद्रसंहिता २२४० सूची क्र.

सूची मूल्य

9600.00

श्लोक, उमासंहिता १८४० श्लोक, कैलाससंहिता १२४० श्लोक और वायवीय संहिता ४००० श्लोक हैं। ग्लेज कागजपर बडे अक्षरों में। बॉक्स पैकिंग में।

ग्रन्थ साईज, पत्रोकार - १५००.००

४४९ब शिवमहापुराण- उपरोक्त ग्रन्थ - ग्रन्थ साईज, सजिल्द, दो जिल्दों में-

**४५० शिवमहापुराण-(**भाषावार्तिक) - अनुवादकस्व.वि.वा.पं. ज्वालाप्रसादजी गिश्र। शिवभक्तों को अवश्य लेना चाहिये। इसमें संस्कृत श्लोक नहीं है। उनका हिन्दी अनुवाद है। प्रत्येक श्लोक का अर्थ जानने के लिये श्लोकांक भी दिये गये हैं। बड़े अक्षरों में, बड़े आकार में। कुल पृष्ठ संख्या १३३६, आकार १३" x ९.५" ग्लेज कागज, टिका उउं कवर सुशोभित सुन्दर मजबूत जिल्द, कोरोगेटेड बॉक्स पैकिंग में।

**४५१ शिवमहापुराण** - (भाषावार्तिक) - उपरोक्त ग्रन्थ मध्यम अक्षरों में, मध्यम आकार में। मनोहारी सुन्दर बहुरंगी मुखपृष्ठ। सजिल्द,कोरोगेटेड बॉक्स पैकिंग में।

€00.00

४६२ श्रीमद्भागवतचूर्णिका- संस्कृत टीका । बड़े अक्षरों सहित सप्ताह पारायण करनेवालों को परमोपयोगी ग्रन्थ । बॉक्स पैकिंग में ।

9800.00

**४६२ब श्रीमद्भागवतचूर्णिका-** उपरोक्त ग्रन्थ, ग्रन्थ साईज –

9400.00

सं.जेल्द -**४६७ श्रीमद्भागवत** – गोलोकवासी कविवर लाला शालिग्रामजी कृत हिन्दी टीका सहित'। माहात्म्य, शंकासमाधान और ५०० दृष्टान्तों सहित इस सरल टीका को छोटे,-बड़े सभी भलीभांति समझ सकते है। यथास्थान दोहा, कवित्त, सवैया तथा भजनाद्रि भी प्रसंगानुकूल लिखे गये हैं। ग्रन्थ साईज,बॉक्स पैकिंग में। पत्राकार -

9400.00

४६७व श्रीमद्भागवत - उपरोक्त ग्रन्थ, ग्रन्थ साईज - दो जिल्दों में - सजिल्द - । १७००.00 ४६८ शुक्रसागर- अर्थात् श्रीमद्भागवत भाषा संपूर्ण बारहों स्कन्ध गोलोकवासी कविवर लाला शालिग्रामजी कृत श्लोकांको सहित सरल भाषा जिसे छोटे-बड़े सभी भलीभांति समज सकते है। प्रसंगानुसार यथास्थान दोहा, कवित्त, सवैया तथा भजनादि भी लिखे गये हैं। शंकासमाधान भी उचित रीति से किया गया है। और उपयोगी दृष्टान्त

भी प्रसंगानुसार डाले गये हैं। ग्लेज कागज, बड़े अक्षरों में। साईज १३" 🗴 ९.५"। पृष्ठ संख्या १४५०। सजिल्द-कोरोगेटेड बॉक्स पैकिंग में ।--

**४७८ मार्कण्डेयपुराण -** मूल तथा दुर्गासप्तशती के १३ अध्याय । स्व. पं. कन्ह्रेयालालजी मिश्र कृत हिन्दी टीका सहित । इसमें मार्कण्डेय और जैमिनी का सत्संग और संवाद, अप्सराओं पर दुर्वासामुनि का शाप, कंक के मारे जानेपर विद्युत्रूप राक्षस का मारा जाना, पक्षियों का जन्म और चरित्र और देवीजी का माहात्म्य आदि अनेक विषय हैं

9400.00

**४७९ श्रीमद्भागवताद्यपद्यव्यारव्याशतक** + संस्कृत में। जन्माद्यस्य श्लोक के सी अर्थ। (जीर्ण)

**४९८ वामनपुराण-** पं. श्यामसुंदरलालजी त्रिपाठी कृत हिन्दी टीका सहित । इसमें

|                   | अध्यक्ष – श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, मुंबई                                         | (93)              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ्ची क्र.          | पुस्तक का नाम                                                                 | सूची मूल्य        |
| कपालमोचन          | आख्यान, दक्षयज्ञविनाश, महादेव का बालरूप धारण, कामदे                           | व का              |
|                   | –नारायण युद्ध और देवासुर संग्रामादि कथाएँ वर्णित हैं।                         | 00.003            |
| ४९९ केदारखा       | <b>ण्ड-</b> स्कन्धपुराणान्तर्गतं मूलमात्र । पुराणों की तरह सृष्टि, रि         | धिति,             |
|                   | । अनेक राजाओं के आख्यानों के अतिरिक्त नादब्रह्म और रागरा                      |                   |
| स्वरताल आ         | ादि गंधर्वविद्या का अपूर्व वर्णन, हिमालय के समस्त तीर्थों का                  | वर्णन,            |
| देवासुर संग्रा    | म तथा श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण, जटायु आदि के तपःस्थानों का                      | वर्णन             |
| आदि चित्ताव       | <mark>र्षक विषय २०६</mark> अध्यायों में। केवल संस्कृत में। (जीर्ण) पत्राव     | कार –             |
| ५०८ अष्टादश       | पुराणदर्पण - अर्थात् अठारहों पुराणों का दर्पण के समान व                       | वर्णन ।           |
| स्व. वि. वा.      | पं. ज्वालाप्रसादजी मिश्र निर्मित इस ग्रन्थ में वेद से पुराण विष               | षय का             |
| · वर्णन, सब प्    | पुराणों के अध्याय और उनकी कथा, पुराणों पर विचार, शंका–स                       | माधान             |
| सहित लिख          | त है।                                                                         | 340.00            |
| ५१२ गरुइपुर       | <b>ाण</b> – (प्रेतकल्प) १६ अध्यायों में प्रेत का कर्म और यममार्ग वर्ण         | नादि।             |
| हिन्दी टीका       | सहित।                                                                         | २५०.००            |
|                   | उप-पुराण                                                                      |                   |
|                   | <b>भागवत-</b> स्व. वि. वा. पं. ज्वालाप्रसादजी मिश्र कृत हिन्दी टीका           |                   |
|                   | देवीजी के पीठादिक का विस्तार, संपूर्ण शक्तियों का कथन औ                       |                   |
|                   | था मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, कवचादि गायत्री आदि के स्तोत्रादि अपूर्व वि         | षय है।            |
|                   |                                                                               | कार - १३००.०      |
| ५२७ब श्रीमद्देवी  | भागवत- उपरोक्त ग्रन्थ, ग्रन्थ साईज - दो जिल्दों में - सर्                     | जेल्द - १५००.(    |
|                   | माहात्म्यादि ग्रन्थ                                                           |                   |
| ५३६ एकादर         | <b>ीमाहात्म्य –</b> हिन्दी टीका सहित । इसमें २६ ए <mark>कादशी व्रता</mark> वि | देकों का          |
|                   | ऐतिहासिक माहात्म्य का वर्णन है ।                                              | 240.00            |
| ५३९ कार्तिक       | माहात्म्य - (पद्मपुराणोक्त) कार्तिक स्नानविधि और वृन्दाजाव                    | नंधरो -           |
| पाख्यानारि        | दे हिन्दी टीका सहित ।                                                         | <b>&amp;</b> 0.00 |
| ५७३ पुरुषोत्त     | <b>ममासमाहात्म्य-</b> अर्थात् अधिकमासमाहात्म्य । पद्मपुराणा                   | न्तर्गत्।         |
| हिन्दी टीव        | ग सहित ।                                                                      | 900.0             |
| ७८८ माघमार        | <b>माहात्म्य -</b> हिन्दी टीका सहित । इस ग्रन्थ में मणिशैल वर्णन              | ा, माघ−           |
| <b>म्नानपशं</b> स | ग्र. शालिग्रामशिलामहिमा, प्रयागस्नानप्रशंसादि वर्णन है ।                      |                   |
| ५९३ रुदाक्षम      | <b>गहातम्य –</b> रुद्राक्ष की उत्पत्ति, माला धारण करने के अधिकारी ए           | र्वं रुद्राक्ष    |
| की महिमा          | आदि विषय है । हिन्दी टीका सहित ।                                              | 4.0               |
| प्रकृत जैशास्त्र  | माहातम्य- स्कन्दपुराणान्तर्गत । हिन्दी टीका सहित ।                            | <b>७</b> ५.0      |

(98) सृची मूल्य प्रतक का नाम सूची क्र. व्रतकथा ग्रन्थ ६०७ अनन्तव्रतकथा- हिन्दी टीका सहित । ६१६ पञ्चभीष्मककथा- गोत्रिरात्रव्रतकथा, तुलसीत्रिरात्रव्रत और वटसावित्रीव्रतकथा हिन्दी टीका सहित । (पुस्तकाकार) 940.00 ६२५ सत्यनारायणव्रतकथा- हिन्दी टीका सहित । 40.00 भारतादि इतिहास ग्रन्थ **६३७ अध्यात्मरामायण -** आगरा निवासी प. रामेश्वरजी भट्ट कृत, हिन्दी टीका सहित। 440.00 श्रीरामचन्द्रजी का सम्पूर्ण चरित्र । पत्राकार-६३७ब अध्यातमरामायण- उपरोक्त ग्रन्थ, पुरतकाकार £00.00 संजिल्द-900.00 **अद्भुतरामायण –** स्व. वि. वा. पं. ज्वालाप्रसादजी मिश्र कृत हिन्दी टीका सहित। गर्गसंहिता- (उग्रसेनर्जी कृताश्वमेधादि दस खण्ड और माहात्म्य सहित) महामुनि **£**82 गर्गाचार्यजी विरचित बारह हजार श्लोकों के इस ग्रन्थ में भगवान श्रीकृष्ण अबतार रहस्य से लेकर पश्चिमावस्थातक के पावन चरित्रोंका वर्णन है। निर्गुण भक्तियोग, भक्तमाहात्म्य, भक्तयुत्कर्ष, वदनगर वर्णनान्तर्गत रागरागिनियों के परिवार के वर्णनांदि अपूर्व विषयो से शोभित सरल, सुबोध, परिमार्जित हिन्दी टीका सहित । पत्राकार- ५५०.०० ६४२ब गर्गसंहिता- उपरोक्त ग्रन्थ, सजिल्द- ६00.00 **६४३ जैमिनीया॰वमध-भाषा-** (छन्दोबद्ध) परममनोहर दोहा और चौपाइयों में धर्मराज महाराज युधिष्ठिरजी के अधमेधयज्ञ की नाना युद्धादि मिश्रित अद्भुत कथा। 40.00 ६९५ भक्तमाल- नाभाजी कृत । प्रियाद सजी कृत टीका सहित छन्दोंबद्ध। इसमें भक्तों की मन आह्नादकारक रोचक कथाएँ हैं। 00.039 **६६० महाभारत-** (सचित्र) सरल छन्दाबद्ध अठारहों पर्वोसहित। कीर्तनकलानिधि, कविरत्न, धर्मालकार प्रशेलेन्द्रकुमार गजपेई तथा काव्यकलाभूषण, अभिनयाचार्य,

६६२ मूलरामायण- मूलमात्र, संस्कृत में ।

पढ़े जा सकने योग्य वीरत्वादि रसों का अंनुपम ग्रन्थ।

€00.00 30.00

६७९ वाल्मीकीयरामायण - स्व. वि वा. पं ज्वालाप्रसादजी मिश्र कृत, अत्युत्तम 🕡 पीयूषधारी नामक हिन्दी टीका सहित। (संस्कृत श्लोक व उनका हिन्दी में अर्थ) ग्लेज कागजपर बडे अक्षरों में। कोरोगेटेड बॉक्स पैर्किंग में। पत्राकार- १५००,००

कुशलकवि प गोविन्ददासजी विनीत द्वारा लिखित। गायन-वादन में बाजे के साथ

६७९ ब वाल्मीकीयरामायण - उपरोक्त ग्रन्थ, ग्रन्थ साईज। दो जिल्दों में - 9000.00 **६८३ वाल्मीकीयरामायण-सुन्दरकाण्ड-** हिन्दी टीका सहित। 280.00

६८५ वाल्मीकीयरामायण - सुन्दरकाण्ड - (मूल)केवल संस्कत में। सजिल्द-

पुस्तक का नाम

सुची मूल्य

६९२ हरिवंशपुराण- स्व. वि. वा. पं. ज्वालाप्रसादजी मिश्रं कृत हिन्दी टीका सहित। माहात्म्य और सन्तानगोपाल मन्त्रानुष्ठान समेत । सन्त्रानोत्पत्ति की इच्छा करनेवालों को इसका पारायण करने तथा सुनने से योग्य संतति, लाभ तथा और भी इष्ट पत्राकार - १३००.०० सिद्धियां होती हैं। कोरोगेटेड बॉक्स पैकिंग में। ग्रन्थ साईज,

६९२ब हरिवंशपुराण- उपरोक्त ग्रन्थ !

ंदो जिल्दों में - १५००.००

#### भाषा इतिहास ग्रन्थ

६९९ अग्रवालों की उत्पति -

**७०३ औरंगजेबनामा-** (प्रथम भाग) स्व. रायमुन्शी देवीप्रसादजी मुंसिफ, राज्य जोधपूर प्रसिद्ध इतिहासवेता रचित । (जीर्ण)

७०४ औरंगजेबनामा- (द्वितीय भाग) (जीर्ण)

७०५ औरंगजेबनामा- (तृतीय भाग) (जीर्ण)

**७०८ कान्यकुञ्जवंशावली-** वंशप्रवर सहित ।

900.00

**७९९ जातिभास्कर**-स्व.वि वा पं ज्वालाप्रसादजी मिश्र कृत हिन्दी टीका सहित । इसमें श्रुति, स्मृति, पुराणों से गोत्र प्रवरादि संग्रहकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादि जातियों का सुन्दर वर्णन है।

**७२२ बुद्धका जीवनचरित्र** - स्वामी परमानन्दजी लिखित ।

96.00

**७३७ राजस्थान इतिहास** - अर्थात् टांड राजस्थान का हिन्दी अनुवाद । अनुवादक स्व. पं. बलदेवप्रसादजी मिश्र। राजस्थान की वीर, साहसी राजपूत जाति के आचार विचार व आत्मशासनप्रणाली का सजीव वर्णन । किन उपायों से देश की उन्नति होती हैं और किन दुर्गुणों से देश अवनति को प्राप्त हो जाता है। यह जानने के लिये इस पुस्तक को अवश्य लीजिये (दो भागों में)

राजस्थान इतिहास- प्रथम भाग जिसमें उदयपुर के महाराणाओं का इतिहास है। साइज ९.५" x ६.५", पृष्ठसंख्या १९००।

€00.00

**७३८ राजस्थान इतिहास-**द्वितीय भाग-जिसमें जोधपुर,बीकानेर,जैसलपेर, जयपुर, शेखावटी,बूंदी और कोटा का इतिहास है।साइज९.५"X६.५", पृष्ठसंख्या११९८ ८००.००

७४७ क्षत्रियवंशावली- ठाकुर उदयनारायण सिंहजी द्वारा संग्रहीत । क्षत्रिय बन्धुओं के लिये संक्षिप्त में सृष्टि से लेकर वर्तमान समय तक के क्षत्रियों के वंशवृक्ष शाखा, गोत्र, कुलदेवी, कुलदेव आदि को लिखकर विवाह संबंधी निराकरण किया है।

€0.00 ·

#### व्याकरण ग्रन्थ

७५६ पूर्वपक्षावली- पाणिनीय व्याकरणपर । (जीर्ण)

७५७ उत्तर पक्षावली-

७७३ लघुव्याकरण- (जीर्ण)

30.00

. 40.00

40.00

**८३५ गौरीजातक-** हिन्दी टीका सहित । ज्योतिषविद्या की अद्भुत पुस्तक । इससे जन्मपत्र का फल प्रत्यक्षसिद्ध कहा जा सकता है। ८**२७ चमत्कारचिन्तामणि-** हिन्दी टीका सहित । भावफलादेश का ग्रन्य । ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थियों के लिये अत्यंत उपयोगी ग्रन्थ। **८३८ चमत्कारज्योतिष-** ज्यो. पं. नारायणप्रसादजी मिश्र रचित । हिन्दी टीका सडित ८३९ जनमपत्रीप्रदीप- हिन्दी टीका सहित।

(98)

सूची क्र

८४३ जातकालंकार- संस्कृत टीका सहित। पत्राकार -2.00 ८४४ जातकालंकार - हिन्दी टीका सहित । भावफल और आयु कहने में अपूर्व । 30.00 ८४६ जातकाभरण- श्रीदुंदिराजजी कृत । हिन्दी टीका सहित । 200,00

८।४५ जातकचन्द्रिका - हिन्दी टीका सहित । इसमें जन्मजातक, तन्वादि भावफल, षड्वर्गफल अनेकानेक योगदशादि वर्णित है।

८५० जैमिनीसूत्र- हिन्दी टीका सहित । चार अध्यायों में मारकादि, स्वस्थानाटि निर्णयादि संपूर्ण फल और शंका-समाधान सहित।

|             | , अध्यक्ष – श्रीवेकटेश्वर प्रेस, मुंबई                                               | (40)       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सूची क्र.   | पुस्तक का नाम                                                                        | सूची मूल्य |
| ८५३         | ज्योतिषसार- हिन्दी टीका सहित । इसमें संपूर्ण मुहूर्त जन्मपत्रज्ञान, वर्षज्ञान        |            |
|             | आदि बहुत विषयों का संग्रह है।                                                        | 960.00     |
| ८५४         | <b>ज्योतिषश्यामसंग्रह</b> – चक्रोदाहरण युक्त हिन्दी टीका सहित । जातकफलादेश           |            |
|             | संबंधी अपूर्व अनुभवों से युक्त ।                                                     | 540.00     |
| ८५६         | ज्योतिर्गणितकौमुदी- अर्थात् शुद्धग्रह गणित अपूर्व ग्रन्थ । ज्योतिषाचार्य             |            |
|             | विद्यानिधि श्रीरजनीकांतजी शास्त्री बी. ए. बी. एल्. साहित्य सरस्वती ज्योतिभूषण        |            |
|             | कृत । सूक्ष्म गणितार्थियों के लिये अत्युपयोगी है ।                                   | 550.00     |
| ८५९         | ताजिकनीलकण्ठी- नीलकण्ठाचार्यजी विरचित, पं. महीधरजी कृत हिन्दी टीका                   |            |
|             | सहित, तन्त्रत्रयात्मक । इसमें वर्षपल बनाने का पूरा हाल और वर्षान्तदशाफल,             |            |
|             | द्वादशभाव और प्रश्नतन्त्र में अनेक प्रकार प्रश्न के विषय चमत्कारिक है।               |            |
| <b>८६</b> 0 | ताजिकभूषण - गणेशदैवज्ञजी कृत, हिन्दी टीका सहित। इसमें वर्षपत्रिका संवित्ती           |            |
|             | फलादेश विस्तार पूर्वक है ।                                                           | 900.00     |
| 689         | ताजिकसंग्रह - हिन्दी टीका सहित । द्वादशभावों का फल, वर्ष बनाने ग्रह स्पष्ट-          |            |
|             | करने, लघुपंचवर्गी, हर्षबल आदि के चक्रों से स्पष्ट उदाहरण, अरिष्टविचार, अरिष्टपरिहार  |            |
|             | और चमत्कारिक योग लिखे हैं।                                                           | 20.00      |
| ८६२         | दीपिका वा शुद्धिदीपिका - महामहोपाध्याय श्री. श्रीनिवासजी प्रणीत और पं.               |            |
|             | कन्हैयालालजी मिश्र कृत, हिन्दी टीका सहित। ज्योतिषियों को परमोपयोगी। ज्योतिष          |            |
|             | के सभी विषय अद्भुत अनुभवसहित ज्योतिष का अपूर्व चमत्कार दिखाने के लिये                |            |
|             | अवश्य संग्रह कस्यि ।                                                                 | 900.00     |
| ८६४         | धनुर्वेदसंहिता- महर्षि वसिष्ठमुनिजी प्रणीत, हिन्दी टीका सहित। युद्धविद्या सीखने      |            |
|             | में यह अत्यंत लाभदायक है।                                                            |            |
| ८६५         | नष्टजन्माङ्गदीपिका एवं पञ्चाङ्गदीपिका- गद्य-पद्यात्मक टीका सहित ।                    |            |
| ८६७         | नारदसंहिता- (होरास्कन्ध) हिन्दी टीका सहित। इसमें शाखोपनयन, गृहचार,                   |            |
|             | शब्दलक्षण, सम्वतसरफल, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, मुहुर्त, उपग्रह, सूर्यसंक्रांति,      |            |
|             | ग्रहगोचर, चन्द्रताराबलाध्याय लग्नविचार,गर्भाधानादि षोडससंस्कार, प्रतिष्ठा, याजा,     | ور. د      |
|             | गृहप्रवेश सद्योवृष्टि, कूर्मलक्षण, उत्पातशान्ति इत्यादि अनेक विषय हैं।               | 980.00     |
| 686         | परीक्षाचक्रावली- हिन्दी टीका सहित। इसमें पचास चक्र उत्तरयुक्त और धौसठ                |            |
|             | ग्रहदर्शनचक्र सोदाहरण वर्णित है।                                                     | 20.00      |
| 289         | . प्रह्मीपतनकारिका - हिन्दी टीका सहित ।छिपकली के शुभाशुभ फल । (जीर्ण)                |            |
| <b>(192</b> | <b>प्रतिपद्मित्र हिंदिन। - औ</b> र वर्षदीपिका । पं. महादेवजी विरचित मूल और श्रीनिवास |            |
|             | कृत हिन्दी टीका सहित । इसके द्वारा जन्मपत्री और वर्षपत्री उत्तम रीति से थोडे ही      | ,          |
|             | परिश्रम के गणित, से बना सकते है।                                                     |            |
|             | Y                                                                                    |            |

| सूची क्र   | 3,04,47,111                                                                                                                                                                                             | सूची मूल्य |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | पद्मकोश- हिन्दी टीका सहित। केतु, मुंथेश व नवग्रहों से दृष्टियुक्त मुंथाफल<br>सहित। इसमें वर्षफल का भावाध्याय अच्छा है।                                                                                  |            |
| ૮૭૬        | प्रश्नचण्डेश्वर - संस्कृत टीका तथा हिन्दी टीका सहित। इसमें सत्तादि साधनफल<br>लाभकार्य, अमुक कार्य, अमुक प्रश्न, मुष्टिप्रश्न, यात्रा, आगमन, युद्धसंबंध, रिपुनाश,                                        |            |
| <b>८७७</b> | दुर्गभङ्ग, कन्या-पुत्र विवाह, शुभाशुभ, इन्द्रचाप, शिकार तथा भोजनादि प्रश्न है। <b>प्रश्नवैष्णव</b> - हिन्दी टीका सहित। इसमें इत्थशालादि योग और बारहों भदा के                                            | 100.0-     |
|            | अपूर्व प्रश्नावषय है।                                                                                                                                                                                   |            |
| •          | प्रश्नज्ञानप्रदीप - हिन्दी टीका सहित । (श्रीमान् सुठालियाधीश महाराजा शंभुसिहजी देव विरचित केरलीय प्रश्नशास्त्र) इससे भूत, भविष्य, वर्तमानादि अनेक प्रश्नफल                                              |            |
| 660        | भाव कह सकत है ।<br>अशिरोमणि – हिन्दी टीका सहित । संपूर्ण दादश भावों का एउ और सर्वे                                                                                                                      | 030.00     |
|            | पाल, लामप्रश्न, सन्तानप्रश्न, स्वीप्राप्तिप्रश्न, यात्राप्रश्न, इत्यप्राप्तिप्रश्न अधि लिखे हैं।<br>अमानवपञ्चाङ्ग- (पं. श्रीबल्लभ मनीराम पश्चाङ्ग) सं.२०१६ अपनी विफली वसी                               | 900.00     |
|            | विश्ववाओं के अलावा बहुत उपयोगी नये विषयों सहित ।                                                                                                                                                        | 65.00      |
| ८८४८       | मानवपशाङ्ग – (पं. श्रीबल्लभ मनीराम पश्चाङ्ग) सं.२०७७ का (नेट)  विश्वावर्षीय मानवपश्चाङ्ग – विक्रम संवत् २०५१ से २०६० तक का श्रीबल्लभ  मनीराम पश्चाङ्ग का संच।                                           | 194.00     |
| ८८४व       | ज्वशवर्षीय मानवपञ्चाङ्ग – विक्रम संवत् २०६१ से २०७० तक का श्रीबल्लभ<br>मनीराम पञ्चाङ्ग का संच ।                                                                                                         |            |
| ८८४ड       | दशवर्षीय मानवपशाङ्क - विक्रम संवत् २०७१ से २०८० तदः का श्रीबल्लभ<br>मनीराम पश्चाङ्ग का संच।                                                                                                             | 920.00     |
| ८८५        | श्रीवेंकटेश्वर शताब्दिपञ्चाङ्ग- विक्रम संवत् २००१ से २१०० तक पूरे एक<br>सौ वर्ष का पश्चाङ्ग एक ही जिल्द में। संपादन कर्ता- नवलगढ निवासी में स्थाननारी                                                   | 300.00     |
|            | थमा। राक्जन कवर सुशोभित मजबूत देदिप्यमान सुंद्र जिल्द, कोरोगेटेड बॉक्स<br>पैकिंग में।                                                                                                                   | 9300.00    |
| 669        | बालबोधज्योतिष - हिन्दी टीका सहित। इस ग्रन्थ से बालक भी ज्योतिष के कठिन विषयों को सरलता से समझ सकते हैं।                                                                                                 | 9२००.००    |
| ८९०        | वृह्यातक- (वराह मिहिराचार्य कृत) पं. महीधर शर्मा कृत सरल हिन्दी टीकः सिहत। इसमें यथास्थान विविध फल, प्रश्न, शकुन, योगाभ्यास, कलाकौशल्य व कामकेलि आदि अनेक विषय मूलाक्षरों से दिखाकर एक-एक श्लोक के अर्थ | ( 90.00    |
|            | सप्रमाण लिखे हैं।                                                                                                                                                                                       |            |

|          | जन्मस न आयम्भ्य अस्ति वर अस्ति वर्                                                         | (13)       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सूची क्र | पुस्तक का नाम                                                                              | सूची मृल्य |
| ८९१      | बृहत् पाराशरहोराशास्त्र- पूर्वखण्ड तथा उत्तरखण्ड संपूर्ण । संस्कृत मूल तथा                 |            |
|          | हिन्दी टीका सहित । इसमें दशान्तर्दशा तथा ग्रहों के पृथक्-पृथक् भावफलादेश                   |            |
|          | इत्यादि अपूर्व विषय है।                                                                    | 400.00     |
| ८९२      | <b>बृहद्यवनजातक-</b> स्व. वि. वा. पं. ज्वालाप्रसादजी मिश्र कृत हिन्दी टीका सहित।           |            |
|          | लग्नादि द्वादशभाव, ग्रहनक्षत्र स्थानाधिपति स्थानांतर आदि के फलादेश और सुख                  |            |
|          | दुःख तथा आयु कहने में एक ही है। एक-एक भाव का सात-सात प्रकार से फल                          |            |
|          | लिखा गया है।                                                                               |            |
| ८९३      | <b>बृहदवकहडाचक्र-</b> हिन्दी टीका सहित ।                                                   | 24.00      |
| 260      | <b>वृहदेवज्ञरंजन</b> -मूल- (केवल संस्कृत में) अञ्चासी प्रकरणों मे पश्चाङ्ग निर्मार्शीपयोगी |            |
|          | कालज्ञान से लेकर वास्तुप्रकरण पर्यन्त सभी विषय अर्थात् ज्योतिष के सिद्धान्त,               |            |
|          | संहिता, होरा नामक तीनों स्कन्धों का कोई विषय बाकी नहीं रहा है, यही नहीं                    |            |
|          | किन्तु कई विषय ऐसे भी हैं, कि, जो अन्यत्र कहीं नहीं हैं। इसके द्वारा ज्योतिष का            |            |
|          | प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाया जा सकता है।                                                        | 40.00      |
| 395      | भविष्यफलभास्कर - हिन्दी टीका सहित। केरलदेशीय महामहोपाध्याय                                 |            |
|          | सदाशिवशास्त्रीजी की सहायता से पं. लक्ष्मीनारायणजी ज्योतिषी द्वारा निर्मित।                 |            |
|          | इसमें प्रत्येक वर्ष का तेजी-मंदी आदि सभी भविष्यफल अनुभवसिद्ध लिखा है।                      | 60.00      |
| ८९७      | <ul><li>भावकुत्रहल-पं.जीवनाथजी विरचित मूल और पं.महीधरजी शर्मा कृत, हिन्दी टीका</li></ul>   |            |
|          | सहित । इसमें संज्ञाध्याय,अरिभंग पुत्रभावविचार, राजयोग, सामुद्रिक, स्त्रीजातिका-            |            |
|          | ध्याय, स्त्रियों का राजयोग, प्रत्येक ग्रहों का फल, ग्रह के गर्वितादि भावादि हैं।           | 44.00      |
| 686      | : भुवनदीपक- संस्कृत टीका तथा हिन्दी टीका सहित। ३६ द्वार में कई कहने में                    |            |
|          | अनुभव सिद्ध ग्रन्थ । कुण्डली का फल तथा प्रश्न करनेवाले ग्रन्थों में यह सर्वोत्तम है ।      |            |
| 209      | भृगुसूत्र- हिन्दी टीका सहित । महामुनि भृगुजी प्रणीत यह ग्रन्थ जन्मपत्र का फल               |            |
|          | कहने में अद्वितीय है ।                                                                     | ६0.00      |
| 909      | . मानसागरी- हिन्दी टीका सहित । मानसागर प्रणीत जातक, ताजिक, स्वरप्रश्न,                     |            |
|          | शकुन आदि ग्रन्थों में अत्यंत सरल ग्रन्थ । इसमें जन्मपत्र बनाने का संपूर्ण फलादेशादि        |            |
|          | भली प्रकार वर्णित है।                                                                      | 300.00     |
| 299      | मुहूर्तचिन्तामणि - प्रतिमाक्षरा संस्कृत टीका सहित। ज्योतिषाचार्य तीर्थलब्ध                 |            |
| •        | राजसुवर्णपदक श्री अनूपजी मिश्र कृत । उपयुक्त स्थलसमागत गणित विपय वासनात्मक                 |            |
|          | विविच्यद्वित अवश्य दृष्टव्य । (जीर्ण)                                                      |            |
| 693      | महर्तिचन्तामणि - पं. महिधरजी शर्मा कृत हिन्दी टीका सहित। इसमें संपूर्ण                     |            |
| 4/4      | शास्त्रार्थ और सब प्रकार के सूक्ष्म गणित लिखे गये हैं।                                     | 930.00     |
|          |                                                                                            |            |

| <u>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ </u> |                                                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सूची क्र.                                     | पुस्तक का नाम                                                                                                                                         | सूची मूल्य |
| ९ १ ५                                         | मुहूर्तप्रकाश- हिन्दी टीका सहित। स्व. पं. चतुर्थीलालजी कृत, इसमें अनेक<br>ग्रन्थों के आधार से संज्ञा १, त्याज्य २, नाना मुहूर्त ३, गोचर ४, संस्कार ५, |            |
| 99/                                           | विवाह ६, यात्रा ७, वास्तु ८ और मिश्रित ९ ये नव प्रकरण अपूर्व लिखे हैं।<br>मुहूर्तदीपक- महादेव भट्ट विरचित – संस्कृत टीका सहित। (जीर्ण)                | ₹00.00     |
| 650                                           | मुहूर्तसंग्रहदर्पण- हिन्दी टीका सहित ।                                                                                                                |            |
| 6 510                                         | उद्धानम्बद्धानम् विकासम्बद्धानम् ।                                                                                                                    |            |
|                                               | रमलनदरत्न - हिन्दी टीका सहित तथा रमलदानियाल सहित। इसमें सोलह<br>शकल पाश्म फेंकने आदि का प्रकार है।                                                    | 30.00      |
| 635                                           | लघुपाराशरी- पं. रामेश्वरजी भट्ट कृत सान्वय हिन्दी टीका सहित।                                                                                          | 30.00      |
| ८३८                                           | लग्नचन्द्रिका - हिन्दी टीका सहित। इसमें सुगम रीति से जन्म की तिथि, वार,                                                                               | 40.00      |
|                                               | नक्षत्र, योग और करण का फल, सम्बत्सर-उत्तरायण-दक्षिणायन का फल, ऋत                                                                                      |            |
|                                               | और मासफल, रांम्रूर्ण ग्रहों का फल, भावाध्याय, एकग्रह, द्विग्रह आदि योग राजयोग                                                                         |            |
|                                               | अरिष्टाध्याय, चन्द्र निर्णय और विंशोत्तरी आदि दशा इत्यादि जन्मपत्र का फल दिखार                                                                        |            |
|                                               | भली प्रकार से लिखा है।                                                                                                                                |            |
| 680                                           | लग्नजातक - स्व. वि. वा. पं. ज्वालाप्रसादजी मिश्र कृत, हिन्दी टीका साहेत ।                                                                             | 30.00      |
| 683                                           | <b>लक्षवाराहा-</b> प. श्यामसुन्दरजी त्रिपाती कत । हिन्दी टीका गरिन ।                                                                                  | 40.00      |
| 683                                           | लीलावती- भारकराधार्यजी कृत मूल और पं. रामस्वरूपजी कृत हिन्दी शिक्स                                                                                    |            |
|                                               | साहत । व्यक्त गाणत म अ ूव ग्रन्थ ।                                                                                                                    | 920.00     |
| ୧୫୫                                           | लोमसंहिता- भावफलाध्याय । केवल संस्कृत में।                                                                                                            |            |
| ९४५                                           | वसंतराजशाकुन- संस्कृत टीका तथा हिन्दी टीका सहित। शकुनशास्त्र का                                                                                       | 4.00       |
|                                               | तपारकृष्ट ग्रन्थ । पश्-पक्षा आदि के नाना शकनो दाग दिना किनी                                                                                           |            |
|                                               | भागत किय बिना है। इसके पढ़ लेने मात्र से साधारण मनष्य भी भन भटिका                                                                                     |            |
|                                               | पतनान का अद्भुत वृत्तान्त जान लता है।                                                                                                                 |            |
| ९४६                                           | वर्षयोगसमूह - स्व. वि. वा. पं. ज्वालाप्रसादजी मिश्र कृत, हिन्दी टीका सहित                                                                             | 014.00     |
| 690                                           | विश्ववाद्य – अथात् नृतनं सम्बत्सरं शुभाशभ प्रबोश । हिन्से नी न                                                                                        | 94.00      |
| 685                                           | वाराहा (बहुत्) साहता- वराह मिहिराचार्यजी पणीत । उन मं अन्नेन                                                                                          | ₹ 7.00     |
|                                               | 14% कृत, 18न्दा टीका साहत । इस ज्योतिष के प्रधान गुन्धा में उन्हार के                                                                                 | •          |
|                                               | सिक्तावया का चाल का फल, सूर्य -चन्द्र गृहण वा धमकेत के एक                                                                                             |            |
|                                               | ग्रहसमागम, ग्रहवषफल, वृष्टि संबंधी अनेक विचार, दिग्दाह, भूमिलपा, जनकारी                                                                               |            |
|                                               | इन्द्रधनुष्य,गधवनगर, खञ्जनदर्शनउत्पात,मयुरचित्रक पुष्पस्नान, भद्रतक्षण, मकान                                                                          |            |
|                                               | बनाने की विधि और प्रतिष्ठापन आदि १०८ विषय हैं।                                                                                                        | 200        |
| 640                                           | विवाहवृज्दावन – संस्कृत टीका सहित – केशव दैवज्ञ रचित । (जीर्ज)                                                                                        | 300.00     |
| ६५२ .                                         | विश्वकर्मप्रकाश-(शिल्पशास्त्र)-पं. मिहिरचन्द्रजी कृत, हिन्दी टीका सहित।                                                                               |            |
|                                               | A way was a Xall Sylvio of Class Alled                                                                                                                |            |

सुची मुल्य

**९६९ सामुद्रिकशास्त्र-** राधाकृष्णजी मिश्र कृत,बडा सान्वय हिन्दी टीका सहित। इसमें स्त्री पुरुषादि के प्रत्येक अंग-उपांगादिक का वर्णन और हस्तरेखा, ललाटरेखादि -का अपूर्व ज्ञान लिखा है।

**९७१ सिद्धान्तयोगाकर-** हिन्दी टीका सहित । गणित फलितादि सिद्धान्त सरलता के साथ स्पष्ट लिखें हैं। (जीर्ण)

990.00

30.00

40.00

930.00

80.00

£0.00

200.00

. 4 00 -

930.00

पारा, गंधक और सिंगरफ वगैरह के बर्तनों के बनाने के तरीके हैं। 90४३ चर्याचन्द्रोदय - हिन्दी टीका सहित । इसमें उचित आहार, विहार, व्यंजन बनाने की क्रिया के गुण तथा ऐसे अनुपम नियमों का वर्णन है, जिनके पालने से दीर्घायु, आरोग्य और सौभाग्य प्राप्त होता है। (जीर्ण) 90४४ चक्रवत्त- चिकित्सासार संग्रह। दत्तकुलोत्पन्न चरकचतुरानन श्रीमद्मक्रपाणिजी विरचित । श्रीवाराणसीस्थ हिन्दू विश्वविद्यालयस्थ आयुर्वेद विद्यालयाध्यापक श्री. पं. जगन्नाथजी शर्मा वाजपेयी, आयुर्वेदाचार्य द्वारा नितांत परिशोधित, परिष्कृत सुबोधिनी हिन्दी टीका सहित। इसमें अन्य चिकित्साओं के अतिरिक्त तेल साधनादि प्रकार बहत अच्छा लिखा है। 908प चरकसंहिता- महर्षि प्रवर चरकऋषि प्रणीत। मूलमात्र, केवल संस्कृत में। सजिल्द - (जीर्ण) 90४६ चरकसंहिता- वैद्यरत्न पं. रामप्रसादजी राजवैद्य कृत हिन्दी टीका सहित एवं विद्यालंकार आयुर्वेदाचार्य पं. शिवशर्माजी द्वारा संशोधित। चरक के आठों स्थान एक से एक अपूर्व होनेपर भी चिकित्सास्थान तो अद्वितीय ही है। प्रथम भाग पृष्ठ संख्या ९१६ तथा द्वितीय भाग पृष्ठ संख्या ११३६ है। रेक्झिन कवर गुनहरे अक्षरों से मुद्रित सुंदर से मंडित संपूर्ण - दो जिल्दों में है। 904२ ज्वर तिमिर नाशक- क्याखूब चौबे रामप्रसादजी कृत, हि दी टीका सहित। इसमें आर्य-वैद्यक, यूनानी व डाक्टरी के अनुसार ज्वर आदि रोगों की चिकित्सा तथा सोडा, लेमनेड व अनेक शर्बत आदि बनाने की विधि लिखी है। (जीर्ण) 9043 डाक्टरी चिकित्सासार- पं. मुरलीधरजी शर्मा राजवैद्य संग्रहीत सरल हिन्दी भाषा में। इसमें रोगों का आयुर्वेद व डाक्टरी मत से निदान व चिकित्सा वर्णित है तथा संक्षिप्त डाक्टरी निघण्ट्र भी संमिलित है। 904८ द्रव्यगुण- दत्तकुलोत्पन्न-चरकचतुरानन-चक्रपाणिजी विरचित,स्व. वि. वा. पं. ज्वालाप्रसादजी मिश्र कृत, हिन्दी टीका सहित। 20.00 90६0 नप्सकामृतार्णव- वैद्यरत्न पं. रामप्रसादजी राजवैद्य कृत हिन्दी टीका सहित। इसमें नपुंसकोपयोगी नाना प्रकार के तैल, लेप, धृत आदि वाजीकरण और औषधियां सर्वोत्तम हैं। 40.00 90६३ **नाड़ीदर्पण** - हिन्दी टीका सहित । आयुर्वेदिक, यूनानी और डाक्टरी गतानुसार चक्रों सहित नाड़ी देखने के प्रकार। \$0.00 **१०६४ नाड़ीपरीक्षा-** हिन्दी टीका सहित। अति सुलभ। 20.00 90६५ नाड़ीविज्ञान- महर्षि कणाद मुनिजी प्रणीत । हिन्दी टीका सहित । 90.00

(38)

सूची क्र

| π <u>θ</u> = |                                                                                                                                                                                | (74)       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सूची क्र.    | पुस्तक का नाम                                                                                                                                                                  | सूची मूल्य |
|              | संपूर्ण रोगों की उत्पत्ति, निदान, लक्षण और क्वाथ, चूर्ण, रस, घी, तैल आदि से                                                                                                    |            |
|              | अच्छी चिकित्सा वर्णित है।                                                                                                                                                      | 300.00     |
| 9099         | अष्टांगहृदय-(वाग्भट्ट) सूत्रस्थान- श्री वाग्भट्ट कृत मूल की आयुर्वेदाचार्य पं.                                                                                                 |            |
|              | शिवशर्माजी कृत "शिवदीपिका" नामक सरल हिन्दी टीका सहित।                                                                                                                          |            |
| 9092         | अष्टांगहृदय-(वाग्भट्ट)सूत्रस्थान-तीन संस्कृत टीकाओं व टिप्पणी सहिन(जीर्ण)                                                                                                      | 4          |
| 9093         | अमृतसागर - (हिन्दी में) इसमें सर्व रोगों के वर्णन और यत्न हैं। इसके द्वारा                                                                                                     | •          |
|              | विना गुरु वैद्य हो सकते है।                                                                                                                                                    | 840.00     |
| 9098         | अर्कप्रकाश- (लंकापति रावण कृत) हिन्दी टीका सहित । इसमें नाना प्रकार के                                                                                                         |            |
|              | यंत्रों से औषधियों का अर्क खींचना और गुणवर्णन भले प्रकार से किया गया है।                                                                                                       | 200.00     |
| 9094         | र अनुपानदर्पण - हिन्दी टीका सहित । इसमें रस-धातु बनाने की क्रिया और                                                                                                            |            |
|              | रोगानुसार औषधियों के अनुपान वर्णित है।                                                                                                                                         |            |
| 9098         | . अनुभूतयोगावली- चिकित्साग्रन्थ । अनुभव की हुई हरेक रोग की उत्तम औषधिया ।                                                                                                      | 30.00      |
| 9028         | <b>इलाजुल गुर्बा –</b> हिन्दी अनुवाद।                                                                                                                                          |            |
| 9026         | कल्पपञ्चकप्रयोग - हिन्दी टीका सहित। चोपचीनी कल्प, रुद्रयन्तीकल्प.                                                                                                              |            |
|              | नागदसनीकल्प, शिवलिङ्गीकल्प तथा पलाशकल्पों का वर्णन है।                                                                                                                         | 20.00      |
| 9056         | कामसूत्र - महर्षि वात्सायन प्रणीत पं यशोधरजी विरचित जयमङ्गलः ख्याव्याख्या                                                                                                      |            |
|              | तथा रिसर्च स्कॉलर पं. माधवाचार्यजी कृत, पुरुषार्थ प्रभाख्य हिन्दी टीका व टिप्पणी                                                                                               |            |
|              | से विभूषित। इसमें स्त्री-पुरुषों के सांसारिक जीवन में निर्विवाद सर्वोच्च बनाने का                                                                                              |            |
|              | उत्तम साधन है। इसके सर्वाङ्ग परिपूर्ण ज्ञान से ही दम्पत्तियों का जीवन सुखगय बन                                                                                                 | ,          |
|              | सकता है। संपूर्ण ग्रन्थ मजबूत दो जिल्दों में, बॉक्स पैकिंग में।                                                                                                                | ८००.००     |
| 903          | कामरत्न - योगेक्षर नित्यनाथ प्रणीत और स्व. वि. वा पं. ज्वालाप्रसादजी मिश                                                                                                       |            |
|              | कृत हिन्दी टीका सहित। इसमें कामशास्त्रादि विषय और रोगों की औषध तथा                                                                                                             |            |
|              | वाजीकरण औषध अनुभूत हैं और वशीकरण प्रयोग भी हैं।                                                                                                                                | 300.00     |
| 903          | <b>कालज्ञान</b> स्व. दत्तरामजी चौबे कृत, हिन्दी टीका र हित। इसका संपूर्ण अभ्यास                                                                                                |            |
|              | कार के भूत भूविष्य वर्तमान का ज्ञान तथा मृत्युकाल का निश्चित ज्ञान होता है।                                                                                                    | 80.00      |
| 9034         | १ कुमारतन्त्र - लंकाधिपति रावण कृत, हिन्दी टीका सहित। इसमें बालकों की                                                                                                          |            |
|              | वर्णन चिक्त्या वर्णित है।                                                                                                                                                      | 30.00      |
| 9030         | अपूर्व विवस्तार विद्युक्त – नारायणप्रसादजी मिश्र कृत तथा इक्षागिरीजी कृत कामकलासार<br>कोकसारवैद्यक – नारायणप्रसादजी मिश्र कृत तथा इक्षागिरीजी कृत कामकलासार                    |            |
|              |                                                                                                                                                                                |            |
|              | के दिनो दशागिरीजी ने कामशास्त्र तथा वैद्यक के अनुभव से काकशास्त्रा में नहीं पाय                                                                                                |            |
|              | का विश्व रूप से संगृह किया है।                                                                                                                                                 | 240.00     |
| 9080         | जानवाल साधना का प्रशंप एक ए प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त का जानवाल साधना की प्राप्त में । इसमें व्यापी की पिटारी - काशी निवासी स्वामी परमानंदजी कृत हिन्दी भाषा में । इसमें |            |
| 7000         | 3                                                                                                                                                                              |            |

| सूची क्र | पुस्तक का नाम                                                                        | सूची मूल्य  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ଜେନ      | स्त्रीजातक- हिन्दी टीका सहित। इसमें स्त्रियों के अंग-प्रत्यंगादिकों व तिल            |             |
|          | मशकादिकों तथा जन्म कालीन ग्रहादिकों के अनुसार स्त्रियों का भूत, भविष्य,              |             |
|          | वर्तमान शुभाशुभ फल ठीक मिलता है।                                                     | 920.00      |
| ९७६      | सूर्यसिद्धान्त-संस्कृत गूढ़ार्थदीपिका टीका और हिन्दी टीका सहित। इसमे                 |             |
|          | कालविभाग, ग्रहगति के कारणादि, पूर्व-पश्चिमादि रेखानिर्णय, स्पष्ट चंद्रसूर्यादि       |             |
|          | छायाज्ञान, चंद्रलंबन, सूर्यग्रहण परिलेख, ग्रहदर्शन, नक्षत्रस्थान, उदयास्तकाल निर्णय, |             |
|          | चंद्रोदयापाताधिकार, अध्यात्मविद्या, गोलयंत्रादि तथा कालनिर्णयादि विषय हैं।           | 220.00      |
| 900      | संवेञ्तिनिधि - अमृतसर निवासी श्री. पं. रामदयालुजी कृत मूल और पं. रामदत्तजी           | ((0.00      |
|          | कृत संस्कृत टीका तथा ढाढोली निवासी पं. रामदयालजी कृत हिन्दी टीका सहित।               |             |
|          | इसमें संस्कृत काव्यरचना बहुत सुंदर और जन्मपत्र देखने के चमत्कारी योग बडे             |             |
|          | विलक्षण व अनुभव सिद्ध हैं।                                                           |             |
| ९८२      | हनुमानज्योतिष- (प्रश्र ग्रन्थ) हिन्दी टीका व चक्रों सहित प्रश्र कहने में अपूर्व है   | 40.00       |
| ९८७      | हायनभास्कर- (भाषा ज्योतिष) हिन्दी टीका सहित। इस ग्रन्थ से गर्षफल                     | 10.00       |
|          | बनाने में बड़ी सहायता मिलती है।                                                      | g.00        |
| 663      | ज्योतिषकल्पद्रम - (हिन्दी में) श्री महाराज शंभुसिंहजी सुठालियाधीश कृते।              |             |
|          | इसमें पृच्छक का विचार, चोरी, रोग उत्पत्ति, भोजन, मृत्यु, स्वप्न, विवाह, शकन          | ~           |
|          | और नद्यागम यात्रा तथा वृष्टि इत्यादि मनुष्योपयोगी प्रकरण तथा प्रकाशक नदग्रहीं        |             |
|          | के अतिरिक्त अप्रकाशक ग्रहों का भी विचार है।                                          | 900.00      |
| ८९८      | मेघमालाभडुली- दोहा, चौपाई, आदि में वर्षादि का विचार भली प्रकार ते लिखा               |             |
|          | गया है।                                                                              | 80.00       |
| 999      | रमलगुलजार- भाषा। यवनाचार्य ने अपने रचे समस्त रमलग्रन्थों का सार गहण                  |             |
|          | कर इसे बनाया और यह महाराज विक्रमादित्य के समय में यनान से भारत में आया               |             |
|          | तथा अकबर बादशाह के समय बीरबल द्वारा हिन्दी में अनुवादित हुआ। इसमें                   |             |
|          | १०४१ प्रश्न हैं।                                                                     | .300.00     |
| 000      | रमलसारप्रश्लावली तथा वर्णमातृकाप्रश्ल- (भाषा) इसमें तीन दफे पांसा                    | , ( = = 100 |
|          | फेक के अंक जोड़ प्रश्न कहने का प्रकार है।                                            | 90.00       |
| 200      | सम्बत्सर फल दीपिका - (भाषा) दोहा चौपाई में ।                                         | 3.00        |
|          |                                                                                      |             |

#### वैद्यक ग्रन्थ

9090 अष्टांगहृदय-(वाग्भट्ट) संपूर्ण- श्री वाग्भट्ट कृत मूल की आयुर्वेदाचार्य पं. शिवशर्माजी कृत "शिवदीपिका" नामक सरल हिन्दी टीका सहित। इसमें सूत्रस्थान, शारीरस्थान, निदानस्थान, चिकित्सास्थान, कल्पस्थान, उत्तरस्थान इत्यादि में

|           | जिंद्यत – श्रावकटवर प्रस, मुंबइ                                                      | (29)       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सूची क्र. | पुस्तक का नाम                                                                        | सूची मूल्य |
| 90६८      | पशुचिकित्सा-(वृषकल्पद्रुम) - छन्दबद्ध भाषा । इसमें आयवैद्यक, यूनानी और               |            |
|           | डाक्टरी मतानुसार बैल, गऊ और भैंस के शुभाशुभ लक्षण, यंत्र और औषधियों                  | ,          |
|           | द्वारा चिकित्सा, पहिचान, क्रय-विक्रय मुहूर्त चित्रसहित वर्णित है।                    | 900.00     |
| 9008      | . <b>पारदसंहिता</b> – अग्रवाल कुलभूषण अलीगढ़ निवासी बां. निरंजनप्रसादजी गुप्त        |            |
|           | संग्रहीत तथा व्यासोपाह्न जेष्ठमल काव्यतीर्थ कृत हिन्दी टीका सहित। इस ग्रन्थ में      |            |
|           | रस विषयक सभी अवयवों का सांगोपांग वर्णन है। अरबी, फारसी, यूनानी, तिब्बी               |            |
|           | आदि अनेक वैद्यक ग्रन्थों का सारांश लेकर विषय प्रतिपादन किया है। ए!९५ (५१रे)          |            |
|           | कों सिद्ध करनेवालों के लिये अतीव उपयोगी है।                                          | 900.00     |
| 9092      | बालतंत्र - कल्याणवैद्य रचित्र, हिन्दी टीका सहित । इसमें बंध्याऔष्ध, वीर्यवृत्ति,     |            |
|           | गर्भाधान, रुद्रस्थान, सर्व ग्रह गृहीत बालरक्षा, ज्वरादिरोगचिकित्सा के अनुभवी         |            |
|           | प्रयोग वर्णिल है।                                                                    | 900.00     |
| 9000      | बृहिन्निचए्ट्रत्नाकर-(प्रथम भाग)- पं. दत्तरामजी चौबे द्वारा संकलित, हिन्दी           |            |
|           | टीका सहित । इसमें शरीराध्याय, यंत्राध्याय, शस्त्रावचरणाध्याय, योग्यसूत्राध्याय,      |            |
|           | अष्टविधशस्त्रकर्माध्याय इत्यादि वर्णित है।                                           | 220.00     |
| 9060      | बृहिन्दि टीका सहित। इसमें                                                            |            |
|           | क्षारपाकविधि, अग्निकर्म, दोषधातु मलवृद्धि,दोष वर्णन, ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिधर्या |            |
|           | और नाड़ीदर्पणादि वर्णन भलीभांति किया है ।                                            | 240.00     |
| 9069      | बृहिन्निघण्टुरत्नाकर-(तृतीय भाग)- पूर्वोक्त सर्वालंकारों से विभूषित विविध            |            |
|           | रोगों की चिकित्सा का संग्रह।                                                         | 300.00     |
| 9062      | बृहिन्निघण्टुरत्नाकर-(चतुर्थ भाग)- चिकित्साखण्ड पूर्वोक्त सर्वालंकारों से            |            |
|           | विभवित ।                                                                             | 960 00     |
| 90८३      | बृहिनिघण्टुरत्नाकर-(पंचम भाग)- रोगों का कर्म विपाक।                                  | 840.00     |
| 9078      | बहुत्रिघण्टरत्नाकर-(षष्ठभाग)- रोगों का चिकित्सा विभाग !                              | 300.00     |
| 9064      | बहुनिघण्ट्रत्नाक्य-(सप्तम-अष्टम भाग)-अर्थात् "शालिग्राम निघण्टु                      |            |
|           | भूल्ण"। स्य. लाला शालिग्रामजी संकलित इस ग्रन्थ में संस्कृत, हिन्दी, बंगाली,          |            |
|           | मराठी, गुजराती, द्राविडी, तैलंगी, औत्कली, इंग्लिश, लैटिन, फारसी, अरबी आदि            |            |
|           | अनेक देशदेशांतरीय भाषाओं में सर्व औषधियों के नाम दिये है, तथा उनके गुणों का          |            |
|           | वर्णन औषधियों के चित्रों सहित दिया है। दो रंगों में।                                 | 940.00     |
| १०८६      | बृहिन्निचण्टुरत्नाकर- आठों भागों का संपूर्ण सेट, चार जिल्दों में, साथ में            |            |
| , , ,     | "शालिग्रामीषधि शब्दसागर अर्थात् आयुर्वेदीय औषधिकोष" मुफ्तः । कोरोगेटेड बॉक्स         |            |
|           | पैकिंग में ।                                                                         | 5800 00    |
| 9090      | भावप्रकाश- तीनों खण्ड, भाविमश्र संगृहित। हिन्दी टीका सहित। हिन्दा                    |            |
| ,,,,,     |                                                                                      |            |

| 114)     |                                                                                                                 |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| सूची क्र | पुस्तक का नाम                                                                                                   | सूची मूल्य    |
|          | टीकाकार गो. वा लाला शालिग्रामजी। संशोधक डॉ. कांतिनारायणजी मिश्र, आयुर्वेद                                       |               |
|          | विशारद A.L.L.M.(मद्रास)भूतपूर्व डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेद(पंजाब)। इसमें                                             |               |
|          | भारीरिकनिदान, नाड़ीज्ञान, रसप्रकरण और अष्टांगचिकित्सा आदि पैयक संबंधी                                           |               |
|          | सभी विषय हैं।                                                                                                   | 9200.00       |
| 9065     | भेषज्यरत्नावली - हिन्दी टीका सहित। मूल रचयिता -श्री गोविन्ददासजी सेन,                                           |               |
|          | हिन्दी टीकाकार – स्व. वैद्य पं. शंकरलालजी । इसमें क्वाथ, चूर्ण, अवलेह, आसव,                                     |               |
|          | अरिष्ठ आदि वनस्पतिजन्य प्रयोग और रस, धातु आदि के द्वारा सिद्ध किये रसायन                                        |               |
|          | आदि के अनेक प्रयोग हैं।                                                                                         | £00.00        |
| 9063     | मदनपालनिघण्टु- वैद्यरत्न पं रामप्रसादजी राजवैद्य कृत, अत्युत्तम हिन्दी टीका                                     |               |
|          | सहित । इसमें औषधों के नाम व गुणदोष वर्णन है ।                                                                   | 900.00        |
| १०९६     | माधवनिदान- पं. दत्तरामजी चौबे कृत, हिन्दी टीका सहित। इसमें संपूर्ण रोगों के                                     |               |
|          | कारण, उत्पत्ति, लंक्षण, संप्राप्ति का वर्णन है।                                                                 | 924.00        |
| 9909     | योगतरंगिणी- (त्रिमल भट्ट कृत) - पं. दत्तरामजी चौबे कृत, हिन्दी टीका सहित ।                                      |               |
|          | सर्व वैद्यक संहिताओं का सार संग्रह।                                                                             | 300.00        |
| 9902     | योगचिन्तामि।- पं. दत्तरामजी चौबे कृत, हिन्दी टीका सहित। पाक चूर्ण                                               |               |
| 0.0010   | गुटिका, क्वाथ, धृत, तैल, रस, लेप और मलहम आदि अनुभव सिद्ध प्रयोग।                                                | 920.00        |
| 9909     | रसरत्नसमुच्चय - वाग्भडाचार्य विरचित । भिषग्भूषण पं. शंकरलालजी हरिशंकर                                           |               |
| 0000     | कृत हिन्दी टीका सहित। रस, भस्म आदि सिद्धि का अद्वितीय ग्रन्थ।                                                   | <b>६५0.00</b> |
| 7990     | रसरत्नाकर - सिद्धनाथ प्रणीत । समस्त रसग्रन्थों का शिरे भूषण । स्व. लाला                                         |               |
|          | शालिग्रामजी कृत हिन्दी टीका सहित। इसमें रसादिकों की शोधनविधि व उनके गुण                                         |               |
| 2002     | और प्रत्येक रोग की चिकित्सा है।                                                                                 | 640.00        |
| 7772     | <b>रसायनविधि</b> – (हिन्दी में) वैद्यशास्त्री पं. गौरीशंकरजी द्वारा संग्रहीत । सोना, चांदी                      |               |
|          | आदि तथा औषध बनाने की विधि, अनेक रागों की चिकित्सा, यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र                                       |               |
| 000      | और अंग्रेजी नुस्खे।                                                                                             | 20.00         |
| 774      | रसेन्द्रसारसंग्रह – महामहोपाध्याय गोपालसिंहसूरिं विरचित । वैद्यरत्न पं. रामप्रसाद                               |               |
|          | राजवैद्य कृत हिन्दी टीका सहित । तीन खण्डों में रस, उपरस, धातु, उपधातुओं के                                      |               |
|          | नारण, सावन, जारण तथा सम्पण रागा की निकित्स निक्रिक्                                                             | 400.00        |
| 770      | रसेन्द्रपुराण- वैद्यरत्न पं. रामप्रसादजी पटियाला राजवैद्य कृत, हिन्दी टीका                                      |               |
|          | सहित । इराभें रस, उपरस, धातु, उपधातुओं का शोधन, मारण तथा यंत्रादि विधान<br>और पारद के विशेष संस्कार अद्भुत हैं। |               |
|          | 스마크리크로 다 기막한테 선수에서 양당하면 또 1                                                                                     | 840.00        |
| , , -1   | वंगसेन- भिषक् शिरोमणि स्व. लाला शालिग्रामजी कृत हिन्दी टीका सहित ।                                              |               |
|          | वैद्यक संबंधी समस्त विषयों के सिवाय यह ग्रन्थ चिकित्सा में प्रधान है।                                           | 400.00        |
|          |                                                                                                                 |               |

| सूची क्र. | पुस्तक का नाम                                                                        | सूची मूल्य |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9928      | विषतन्त्रचिकित्साप्रकाश- हिन्दी टीका सहित। इसमे सभी विषों की पहवान                   |            |
|           | और चिकित्सा वर्णित है।                                                               | 94.00      |
| 9982      | वैद्यक-रसराजमहोद्धि-(प्रथम भाग)- भगत भगवानदासजी कृत, युनानी                          |            |
|           | हिकमत, यूनानी दवा तथा फकीरों की जड़ी-बूटी और सन्तों की पुस्तकों का संवह              | 960.00     |
| 9983      | वैद्यक-रसराजमहोद्धि -(द्वितीय भाग)- उपरोक्त विषयानुसार शरबत, पाक                     |            |
|           | आदि की विधि सहित।                                                                    | 990.00     |
| 9988      | वैद्यक-रसराजमहोदधि-(तृतीय भाग) - अनेक नवीन रीतियों से जड़ी-बूर्ट!                    |            |
|           | द्वारा धातु आदिकों का शोधन, मारण, गुण, अनुपान तथा सब रोगों पर अन्यान्य               |            |
|           | अनेक उपाय ।                                                                          | 940.00     |
| १ १ ४ ५   | वैद्यक-रसराजमहोदधि-(चतुर्थ भाग) - इसमें सर्व रोगों के लक्षण, ियन,                    |            |
|           | चिकित्सा और पथ्थापथ्थ लिखे हैं।                                                      | 230.00     |
| ११४६      | वैद्यक-रसराजमहोदधि-(पंचम भाग)- इसमें प्राचीन ग्रन्थों के अन्छे-अच्छे                 |            |
|           | नुस्खे तथा औषघों का विचार हैं।                                                       | 200.00     |
|           | वैद्यक-रसराजमहोद्धि- चारों भागों की एक जिल्द ।                                       |            |
|           | वैद्यक-रसराजमहोद्धि - संपूर्ण पांचों भागों की एक जिल्द।                              | 640.00     |
| 986       | शरीरपुष्टिविधान-भाषा - अर्थात् शरीर के सदा हृष्ट-पुष्ट बलिष्ठ होने की विधि !         |            |
|           | इसमें निदान, चिकित्सा व पाकादि प्रकरण भलीभांति वर्णित है।                            | 30.00      |
| 940       | शार्क्कधरसंहिता- वैद्यरत्न पं. रामप्रसादजी राजवैद्य कृत हिन्दी टीका सहित।            |            |
|           | रोगों की उत्पत्ति, लक्षप, प्रतीकार, सब प्रकार की धातुओं का मारण-शोधन आदि             |            |
|           | प्रयोग बहुत अजमाये हुए है और रसादि सेवन की विधि भी संयुक्त है।                       | 340.00     |
| 949       | <b>शालिक्रामीषधिशब्दसागर</b> - अर्थात् आयुर्वेदीय औषधिकोष । गो. वा. लाल.             |            |
|           | शालिग्रामजी कृत ।                                                                    | 940.00     |
| 940       | सिस्टम ऑफ आयुर्वेद - (इंग्लिश में) पंजाब के आयुर्वेदज्ञ वैद्यरत्न पं शिवशर्माजी      |            |
|           | की दिव्य लेखनी की कृति है। इसमें अन्य सब चिकित्सा प्रणालियों का पूर्ण रूप से         |            |
|           | खण्डन करके आयुर्वेद की प्राचीनता, मौलिकता, उपयोगिता, लोकप्रियता तथा                  |            |
|           | अन्य महत्व बड़ी विद्वतासे स्थापन की गयी है।                                          | 900.00     |
| 989       | सुश्रुतसंहिता - चारों भागों का संपूर्ण सेट, दो जिल्दों में। स्व. पं. मुरलीधरजी       |            |
|           | शर्मा राजवैद्य कृत सान्वय, सटिप्पण, सपरिशिष्ठ हिन्दी टीका सहित। प्रथम भाग में        |            |
|           | सूत्रस्थान, द्वितीय भाग में निदानस्थान एवं शारीरस्थान, तृतीय भाग में चिकित्सास्थान   |            |
|           | एवं कल्पस्थान, चतुर्थ भाग में उत्तरतंत्र हैं। इसमें संपूर्ण रोगों का निदान, लक्षण और |            |
|           | औषधियों के प्रचार वा प्रत्येक रोगपर क्वाथ, चूर्ण, रस और घी से अच्छे प्रकार से        |            |
|           | चिकित्सा वर्णित है।                                                                  | 9200.00    |

| (40)      | समराज आर्थेन्द्रास                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| सूची क्र. | पुस्तक का नाम                                                                                                                                                                                                                        | सूची मूल्य       |
|           | सुश्रुतसंहिता- (प्रथम भाग)- सूत्रस्थान- उपरोक्त सर्वालंकारो सहित।<br>सुश्रुतसंहिता- (द्वितीय भाग)- 'निदानस्थान एवं शारीरस्थान- उपरोक्त                                                                                               | 340.00           |
|           | सर्वालंकारो सहित।<br>स्थान स्थान एवं कल्पस्थान उपरोक्त                                                                                                                                                                               | 200.00           |
|           | सर्वालंकारो सहित।                                                                                                                                                                                                                    | 800.00           |
| 9964      | र सुश्रुतसंहिता - (चतुर्थ भाग) - उत्तरतंत्र - उपरोक्त सर्वालंकारो सहित ।<br>ह हरितक्यादिनिघण्टु - भावमिश्र कृत । राजवैद्य वैद्यरत्न पं. रामप्रसादात्मज                                                                               | ₹40.00           |
|           | विद्यालंकार पं. शिवशर्माजी कृत "शिवप्रकाशिका" नामक हिन्दी टीका सहित ।<br>हितोपदेशवैद्यक – जैनाचार्य श्रीकण्ठजी कृत, हिन्दी टीका सहित । इसमें ज्वरादि<br>रोगों के विलक्षण लक्षण और अद्भुत चिकित्सा सविस्तर लिखी है । ज्वरादि रोगों का | 94.00            |
| 9900      | क्रम प्राचीन पद्धित से विचित्र है। आयुर्वेदोक्त रोगों के अतिरिक्त अनेकआधुनिक रोगों<br>की भी रामबाण औषधियां लिखी है।<br>होम्योपेथी- (हिन्दी में)- लेखक डॉ. मुकेश बत्रा। (पेपर बॅक एडीशन)                                              | 9 ८0.00<br>६0.00 |
|           | नीतिग्रन्थ                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 9986      | <b>र चाणक्यनीतिदर्पण-</b> दोहा और हिन्दी टीका सहित।                                                                                                                                                                                  | <b>40.00</b>     |
|           | र तमालदोषदर्पण - हिन्दी टीका सहित । इसमें तमाखू के दोष दिखाये हैं ।<br>ट टप्टान्तमंजूषा - इसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति आदि विविध शिक्षामय २.१३                                                                                      | €.00             |
| 9289      | दृष्टान्त हैं।<br><b>विदुरनीति और यक्षप्रश्नोत्तरी</b> – हिन्दी टीका सहित ।                                                                                                                                                          | 924.00<br>&0.00  |
| 9240      | स्वर्ग का विमान - महात्माओं की ३२५अनुभूत शिक्षाओं का संग्रह। यथाथे<br>नाम ग्रन्थ है। इसके ३२५ उपदेशों में एक भी उपदेश यथार्थ आचरण में आ जावे                                                                                         | 40.00            |
|           | तो जीवन सार्थक हो जाता है।                                                                                                                                                                                                           | 200.00           |
|           | •                                                                                                                                                                                                                                    |                  |

#### अलंकार ग्रन्थ

9२७४ रसिकप्रिया- कवि केशवदासजी कृत और सरदार कवि कृत हिन्दी टीका सहित। भाषा साहित्य का सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ। इसमें रसिक पुरुषों के परमप्रिय कवित्त और सवैया छन्द वर्णित है।

34.00

#### छन्द ग्रन्थ

9२९८ श्रृतबोधरत्नाकर- संस्कृत टीका सहित। महाकवि श्री कालिदास और श्री भट्ट केदार विरचित। इसके अभ्यास से सभी छन्द समझ में आ जाते हैं।

| Chilipton changing and                                                                |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| १४७० आलवन्दारस्तोत्र- सान्वय हिन्दी टीका सहित।                                        | 30.00  |
| १४७६ गोदाभक्तिचालीसा -                                                                | 4.00   |
| 98८४ <b>नारदपश्चरात्र-</b> (भारद्वाजसंहिता) श्री. पं. बाबूलालजी शुक्ल शास्त्री एप्. ए |        |
| साहित्याचार्य-कालिदास अकादमी शोध विभागाचार्य द्वारा सम्पादित तत्त्वप्रकाशिका          |        |
| अभिनव हिन्दी टीका सहित।                                                               | 930.00 |
| 949२ रामपटल - हिन्दी टीका सहित। वैष्णवों के नित्यकर्मों में उपयोगी।                   | 90.00  |
|                                                                                       |        |

सूची क्र. पुस्तक का नाम

सूची मूल्य

| सूचा क्र | पुरराक कर नाम                                                                       | र्राया रिल्व |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9498     | र रामचरणचिह्नावली- (जीर्ण)                                                          | •            |
|          | द्राविडाम्नायदिव्यप्रबन्ध- (संस्कृत अनुवाद) अनुवादक श्री कांची जगदाचार्य            |              |
|          | सिंहासनाधीश प्रतिवादि भयंकर श्रीमदण्णङ्गराचार्यजी । दिव्य प्रबन्ध को द्रविड वेदान्त |              |
|          | भी कहते है, जिसके मुदलियार नामक प्रथम सहस्र का यह अनुवाद है। इस महत्वपूर्ण          |              |
|          | ग्रन्थ के अबतक द्रविड भाषा में ही होने के कारण संस्कृत विद्वान इसके परिज्ञान से     |              |
|          | वश्चित ही रहते थे, इस बाधा को विद्वान अनुवादक महोदय ने दूरकर महान् उपकार            |              |
| ч        | किया है। (सजिल्द) (जीर्ण)                                                           |              |
| 9438     | श्रीवैष्णवधर्मरत्नाकर- बावली ग्राम निवासी श्रीमान् गोपालदासजी कृत,                  |              |
|          | हिन्दी टीका सहित।                                                                   |              |
| १५६३     | सुदर्शनशतक- हिन्दी टीका और सुदर्शन कवच सहित।                                        | 40.00        |
| १५६६     | (बृहत्) स्तोत्ररत्नावली- प्रथम भाग                                                  | 960.00       |
|          | बल्लभ (पुष्टि) मार्गीय ग्रन्थ                                                       | 100100       |
|          | चौरासी वैष्णाव की वार्ता- सरल व्रज भाषा में।                                        | 240 00       |
| 9463     | दो सौ बावन वैष्णाव की वार्ता- सरल व्रज भाषा में।                                    | 800.00       |
| 9466     | वल्लभपुष्टिप्रकाश- वलभकुल संप्रदाय की सात घरन की दिन की सेवा, भोग,                  |              |
|          | शृंगार, उत्सव आदि का पूरा वर्णन और चित्र भी है। श्रृंगार, आरती, हिंडोला आदि के      |              |
|          | भी चित्र देकर पुस्तक को ऐसा उपयोगी बना दिया है कि देखते ही चकित होना                |              |
|          | पड़ता है। गो. श्री. गोस्वामि देवकीनन्दनाचार्यजी महाराज की आज्ञानुसार मुद्रित।       | 300.00       |
|          | मन्त्र शास्त्र ग्रन्थ                                                               | w P          |
| १५८२     | अघोरीतन्त्र- सरल भाषा में। तन्त्र के उपयोगी मन्त्र-तन्त्रसाधन विधि सरल              |              |
|          | रीति में वर्णित है।                                                                 | F €0.00      |
| १५८३     | अनुष्ठानप्रकाश- मूलमात्र - संस्कृत में। स्व. पं. चतुर्थीलालजी कृत। नैमित्तिक        |              |
|          | कर्म में परमोपयोगी।इसमें अकड-मकडचक्र, दीक्षापुरश्वरण, सर्यचन्द्रादि गृहणों में      |              |
|          | पुरश्ररण तथा सङ्कः ल्पादि संग्रहीत है, और अनेक प्रकार के देवी देवताओं के अनुष्ठान   |              |
|          | लिखे हैं। सज़िल्द                                                                   | 400.00       |
| 9468     | अष्टिसिद्धि - हिन्दी टीका सहित । गुरुपदिष्ट मार्ग से अभीष्ट फलप्रद ग्रन्थ ।         | 920.00       |
| 9464     | आश्चर्यदीपिका - यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र तथा ताश, गंजीफा, शतरंज आदि के विविध          |              |
|          | खेल और हाथ की सफाई, बाजीगरी आदि के आश्चर्यकारक अनेकों चुटकुले देखनेवालों            |              |
|          | को चिकत कर देते हैं।                                                                |              |
| १५८६     | <b>आश्चर्ययोगमालातन्त्र-</b> सिद्ध नागार्जुनजी प्रणीत, स्व. बलदेवप्रसादजी मिश्र     |              |
|          | कृत हिन्दी टीका सहित। इसमें अनेक प्रकार के योगानुकूल षट्कर्म और गर्भ इत्यादि        |              |
|          | का औषधि प्रयोग है।                                                                  | 94.00        |
|          |                                                                                     |              |

| सूची क्र. | पुस्तक का नाम                                                                           | सूची मूल्य   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9469      | <b>आसुरीकल्प –</b> हिन्दी टीका सहित । तन्त्रज्ञान की पुस्तक ।                           | 2.00         |
|           | (बृहत्) इन्द्रजाल- अर्थात् कौतुकरत्न भाण्डार । (संस्कृत और भाषा) मन्त्र,                |              |
|           | तन्त्र, मोहन, उचाटन, वशीकरण प्रयोग और वैद्यक तथा समस्त कार्यों के सिद्ध                 |              |
|           |                                                                                         | -200.00      |
| 9466      | उच्छिष्टगणपतिपञ्चाङ्ग तथा उच्छिष्टचाण्डालिन्युपासना - मूलमात्र                          |              |
|           | केवल संस्कृत में। सजिल्द                                                                | 40.00        |
| १५९०      | उड्डिशतन्त्र- रावण विरचित मूल तथा मुरादाबाद निवासी श्यामसुन्दरलालजी                     |              |
|           | त्रिपाठी कृत । हिन्दी टीका सहित ।                                                       | 40.00        |
| १५६२      | कामरत्न - योगेश्वर नित्यनाथजी प्रणीत और स्व. वि. वा. पं. ज्वालाप्रसादजी                 |              |
|           | मिश्र कृत हिन्दी टीका सहित । इसमें कामशास्त्रादि विषय और रोगों की औषध तथा               |              |
|           | वाजीकरण औषध अनुभूत है और वशीकरण प्रयोग भी है।                                           | 300.00       |
| १५९३      | क्रियो <b>ड्डीशतन्त्र</b> – इन्द्रजित विरचित, हिन्दी टीका सहित। इस ग्रन्थ में तात्कालिक |              |
|           | सिद्धि तथा प्रत्येक प्रकार के मन्त्रादि वर्णित है।                                      | €0.00        |
| १५६४      | <b>गायत्रीपुरश्यरणविधि-</b> मूलमात्र संस्कृत में।                                       | 4.00         |
| 9464      | गायत्रीपञ्चाङ्ग- इसमें गायत्रीचक्र कल्पपद्धति, उपनिषद् गायत्रीतत्त्व, गायत्रीकवच,       |              |
|           | गायत्रीस्तवराज, गायत्रीपञ्चरस्तोत्र, गायत्रीसहस्रनाम और गायत्रीपटलादि संग्रह है।        |              |
|           | मूलमात्र-केवल संस्कृत में।                                                              | 84.00        |
| १५९६      | <b>गायत्रीतन्त्र</b> – हिन्दी भाष्य सहित। इसमें गायत्री का कवच, हृदय, रहस्य आदि         | 110.0-       |
|           | उपयुक्त विषय है।                                                                        | 90.00        |
| १५९८      | गुप्तसाधनतन्त्र-शिवप्रणीत, स्व.पं बलदेवप्रसादजी मिश्र कृत हिन्दी टीक, सहित              | 90.00        |
| १५९९      | गौरीकान्चालिकातन्त्र- हिन्दी टीका सहित।                                                 | 84.00        |
| 9६0३      | चोबीसगायत्री – स्व. वि. वा. पं. ज्वालाप्रसादजी मिश्र कृत, हिन्दी टीका सहित।             | 24.00        |
| 9408      | जादूबंगाला- जादू करने के छोटे-छोटे खेल।                                                 | 90.00        |
| 9606      | दतात्रेयतन्त्र - हिन्दी टीका सहित। यह औषधि प्रयोग इत्यादि २४ पटलों में                  |              |
|           | वर्णित है।                                                                              | <b>40.00</b> |
|           | दुर्गासप्तशती-संस्कृत में। संपूर्ण घटनाओं के मूर्तिमान चित्रों सहित,बड़े अक्षरों में    | 40.00        |
| 9600      | दुर्गापाठभाषा-                                                                          | 94.00        |
| 9806      | दुर्गासप्तशानी-मूलमात्र-संस्कृत में। पूजाविधि, प्रतिश्लोक के बीजमंत्र, प्रयोगविधि,      |              |
|           | देवीकवच, ब्रह्मोक्तदेवीकवच, अर्गला, कीलक, नवार्णविधि, रात्रिसूक्त, सप्तशतीन्यास,        |              |
|           | दुर्गापाठ, उत्तरन्यास, देवीसूक्त, नवार्णसन्निवेदन, प्राधानिकरहस्य, वैकृतिकरहस्य,        | 980.00       |
|           | मूर्तिरहस्य सहित। ९ पंक्ति, बड़े अक्षरों में। पत्राकार-                                 |              |
| 9590      | दुर्गासप्तशती- मूलमात्र - संस्कृत में। उपरोक्त ग्रन्थ। सजिल्द -                         | 900.00       |
|           |                                                                                         |              |

| (54)        | सुनराज त्रापुरव्यवास                                                                    |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सूची क्र.   | . पुस्तक का नाम                                                                         | सूची मूल्य |
| 9६9३        | दुर्गासमशती- मूलमात्र -संस्कृत में। बीजमन्त्र सहित। ताबीजी रेशमी जिल्द                  | 40.00      |
|             | दुर्गासमशती- सप्तटीका सहित । संस्कृत में । दुर्गाप्रदीप्त, गुप्तवती, चतुर्धरी,          | , , , , ,  |
|             | शान्तनवी, नागोजीभट्टी, जगचन्द्रिका तथा दशोद्धार ये सात टीकाएं हैं।                      |            |
| 9६99        | दुर्गासप्तशती - पं. रामेश्वरजी भट्ट कृत सरल हिन्दी टीका सहित।                           | 90.00      |
|             | दुर्गोपासनाकल्पद्धम- बृहज्योतिषार्णवान्तर्गत । (मूलमात्र-केवल संस्कृत में)              |            |
|             | अनेक देवता, दैत्य, ऋषि-मुनि तथा शैलपुत्री आदि नवदुर्गा एवं सप्तशतीपाठ व मूर्ति          |            |
|             | रहस्यादि ग्रन्थोक्त नाना देवियों और प्रसंगों के चित्रों सहित रुद्रचण्डी आदि विविध       |            |
|             | अद्भुत प्रयोग, संपूर्ण दुर्गाकल्प, पूजा-होमादि प्रकार, मन्त्रविभाग, पाठक्रम, तत्काल     |            |
|             | सिद्धिकारक नाना पुरश्वरण,दीक्षा, यज्ञ आदि दुर्गोपासना संबंधी समस्त चमत्कारपूर्ण         |            |
|             | विषय हैं। दुर्गोपासकों के लिये कल्पद्रुम ही है। (सजिल्द)-                               | 400.00     |
| १६२२        | धन्वन्तरितन्त्रशिक्षा - हिन्दी टीका सहित । देवाधिदेव महादेव प्रणीत । इस                 |            |
|             | ग्रन्थ में तन्त्र के विषय बहुत अच्छे ढंग से वर्णित है।                                  | 900,00     |
| 9858        | पञ्चदशीतन्त्र- हिन्दी टीका सहित। यह सर्व सिद्धिकारक है।                                 | 94.00      |
| १६२५        | प्रत्यंगिरापञाङ्ग- केवल संस्कृत में। इसमें पटल, पद्धति, कवच तथा सहस्रनाम                | 4.4        |
|             | और स्तोत्र का संग्रह प्रत्यक्ष फलदायक है।                                               |            |
| १६२६        | पुरश्वरणदीपिका - (मूलमात्र - केवल संस्कृत में) पुरश्वरणोपयोगी गुरु, शिष्य,              |            |
|             | आसन, माला, देश, काल, जप और हवन आदि का उत्तमता से निरूपण।                                | 8.00       |
| १६२८        | बुद्ध भैरवोपासनाध्याय - (बृहङ्योतिषार्णवान्तर्गत) मूलमात्र - केवल संस्कृत               |            |
|             | में। इसमें संपूर्ण भैरवों की उपासना का मन्त्रोद्धार, पुरश्ररण, कवच, पूजा, सहस्रनाम,     |            |
| 06.70       | स्तवादि का संग्रह है।                                                                   | 20.00      |
| 9446        | <b>भूटर्पराज्य-।</b> शिक्षक्ति, स्रावधान । हिन्दा टीका सहित ।                           | 80.00      |
| 7630        | महालक्ष्मीपूजापद्धति – हिन्दी टीका सहित।                                                | ₹0.00      |
| 7947        | महायक्षिणीसाधन - स्व. वि. वा. पं. ज्वालाप्रसादजी मिश्र कृत, हिन्दी टीका                 |            |
| 06.22       | सहित। यक्षिणीसाधनादि (२२५) विषय।                                                        | 90.00      |
| 7924        | महानिर्वाणतन्त्र- श्री महेश्वरभगवत् प्रणीत, हिन्दी टीका सहित । इसके १४                  | a typ. Mak |
|             | उल्लासों में शिव-पार्वतीसंवाद द्वारा युगधर्म, किल में तन्त्र का प्राधान्य, अनेक तन्त्र, |            |
|             | देवता व सम्प्रदाय, परब्रह्मोपासन, शक्ति की उपासना, वीरसाधना की सफलता,                   |            |
|             | कालप्रशसा, वणाश्रमावाध, भैरवीचक्र, सन्यासविधि संस्कृतनिक केन्य                          |            |
|             | रिष्य का अनुतदान विधि, शान्ति, प्रायक्षित धर्माधर्म व्यवस्थित                           |            |
|             | राजा-प्रजा का व्यवहार, महाकालिसाधन शिवपन क्रिक्स करि                                    |            |
|             | वाचुरायान, जनवृत्तालवान अप संवधम निर्माणनान वानि नाम - १००                              | 400.00     |
| <b>7६३३</b> | मन्त्रमहार्णव - मन्त्रशास्त्र का महान ग्रन्थ । केवल संस्कृत में । इसमें इष्टवेवता       |            |

| सूची क्र. | पुस्तक का नाम                                                                                  | सूची मूल्य |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| तूषा प्रग |                                                                                                | सूचा मूल्य |
|           | दैत्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, योगिनी, अप्सरा, देवकन्या, नागकन्या, राक्षस, प्रेतादिक             |            |
|           | का सम्पूर्ण विधान अर्थात् मन्त्रोद्धार, न्यास, ध्यान, पीठपूजा, पीठशक्ति, यन्त्रोद्धार,         |            |
|           | देवासनप्रतिष्ठा, आवरणपूजा, षोडशोपचारपूजा, स्तोत्रादि समग्र पश्चाङ्ग पद्धित के                  |            |
|           | अनुसार एक ही स्थानपर मिलेंगे। समस्त मन्त्राशास्त्र इस महार्णव के भीतर आ                        |            |
|           | गया है। मूलमात्र संस्कृत में। कपडे की मजबूत जिल्द।                                             | 9000.00    |
| 9838      | अ मन्त्रमहोदधि - संस्कृत टीका और सचित्र ९८ यन्त्रों सहित। इसमें गणेशमंत्र,                     |            |
|           | कालिकामंत्र, तारामंत्र, ब्रह्मोपासिततारा, छिन्नमस्ता, यक्षिणी, वाराही, धूमावती,                |            |
|           | कर्णपिशाचिनी, स्वप्नेश्वरी, बाला, त्रिपुरसुंदरी, अन्नपूर्णेश्वरी, मङ्गलपूर्णक श्रीविद्या,      |            |
|           | श्रीविद्या का परिवार, हनुमन्मंत्र, विष्णुमंत्र, रोग-दारिद्र नाशक रविमंत्र, महामृत्युन्जय-      |            |
|           | मंत्र, अभीष्टिसिद्धिकार्तवीर्यार्जुनमंत्र, कालरात्रि मंत्रविधि, कूटमंत्र, सर्व देवों के यंत्र, |            |
|           | नित्यपूजा, नित्यार्चनविधि, पवित्रपूजनार्चन, मन्त्रशुद्धि और शांत्पादि षट्कम इत्यादि            |            |
|           | मंत्रों का उद्धारादि उत्तम प्रकार से वर्णित है। केवल संस्कृत में। सजिल्द -                     | 800.00     |
| 983       | <b>१७ मन्त्रविद्या –</b> श्री महादेव प्रणीत । इसमें मोहन, उचाटन आदि पट्कर्न, योगिनी—           |            |
|           | साधन, पशुपक्षी आदि का भाषा ज्ञान है।                                                           | 0.00       |
| 943       | १८ माहेश्वरीतन्त्र - हिन्दी टीका सहित। इसमें मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटनादि                    |            |
|           | विधि भली प्रकार वर्णित है।                                                                     | 94.00      |
| 983       | १९ मेरजतन्त्र - मूलमात्र - केवल संस्कृत में । तन्त्रोंपर प्रायः लोग यह दोष लगाते हैं           |            |
|           | कि, यह वाममतप्रधान होने से वैदिक लोगों के अनुष्ठान के योग्य नहीं, किन्तु इस                    |            |
|           | सर्वश्रेष्ठ "मेरुतन्त्र" में अनेक वैदिक प्रयोग ऐसे उत्तम हैं कि, उक्त दोष कभी नहीं ला          |            |
|           | सकते। अपने नामानुसार सर्व प्रधान हैं। सजिल्य-                                                  | £00.00     |
| 968       | 30 यन्त्रचिन्तामणि – हिन्दी टीका सहित । इसमें वणीकरण, आकर्षन, स्तम्यनादि                       |            |
|           | षट्प्रयोग, शांतिपौष्टिकादि तथा गर्भ-बालरक्षाकारक यंत्रों का विशेष रूप से वर्णन है              |            |
| 988       | र योगिनी तन्त्र- हिन्दी टीका सहित। इसमें भगवती की उपासना, मन्त्र, पुरश्चरण,                    |            |
|           | तथा अनुष्ठान विधि और महामायाओं के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन, प्राचीन तीथों का                    |            |
|           | माहात्म्य, मंत्र-शास्त्र के विधान, कर्मकाण्ड इत्यादि भलीभांति वर्णित हैं। इसके                 |            |
|           | अत्यंत सरल विधान शीघ्र सिद्धिकारक हैं।                                                         | 800.00     |
| 988       | अ <b>४ रुद्राक्षधारणविधि –</b> हिन्दी टीका सहित । शिवभक्तों के लिये परमोपयोगी ।                | 90.00      |
| 9 & 8     | अ <b>५ रुद्रयामलतन्त्र-</b> संक्षिप्त । हिन्दी टीका सहित ।                                     | 30.00      |
| 958       | अ <b>७ वन्ध्यातन्त्र -</b> हिन्दी टीका सहित । इसमें वन्ध्या स्त्री को संतित होने का उपाय       |            |
| jes.      | भली प्रकार से लिखा गया है।                                                                     | 30.00      |
| 9 & 8     | ४८ <b>विज्ञान और बाजीगरी</b> - अपूर्व जादू के चित्रों सहित खेल।                                | 94.00      |
| 981       | ४९ शाक्ताप्रमोद-मूलमात्र – केवल संस्कृत में। दशमहाविद्या का पश्चाङ्ग और पांच                   | ŀ          |

| (50)      |                                                                                     |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सूची क्र. | पुस्तक का नाम                                                                       | सूची मूल्य |
|           | देवताओं का पश्चाङ्ग । राजा देवनन्दन संग्रहीत । दशमहाविद्या, कुमारी, दुर्गा, शिव,    |            |
|           | गणेश, सूर्य, विष्णु इनके पटल, पद्धति, कवच, सहस्रनाम, स्तवराज, स्तोत्रादि,           |            |
|           | पञ्चाङ्ग, द्वादशाङ्ग आदि उपासनोपयोगी १८४ विषयों का एकव संग्रह, यंत्र सहित।          | 400.00     |
| १६५२      | सिद्धशंकरतन्त्र- हिन्दी टीका सहित। सनत्कुमार के मत से शिवपूजन विधि,                 | 100100     |
|           | पञ्चब्रह्माविधान, तत्पुरुष विधान, सद्योजात विधान आदि सर्व सिद्धिदायक अपूर्व प्रयोग। | 30.00      |
| १६५३      | सौभाग्यलक्ष्मी - हिन्दी टीका सहित । महालक्ष्मीदेवी को प्रसन्न करने के लिये          | 40.00      |
|           | अनेक मंत्र, यंत्र, तंत्र, अनुष्ठान और सदाचार।                                       | 50.00      |
| रदपप्त    | हनुमदुपासना- बृहङ्योतिषाणवान्तर्गत । मूलमात्र – केवल संस्कृत में । (सांगो-          | €0.00      |
|           | पांग हनुमदाराधना) इसमें पश्चमुखी –एकमुखी हनुमत्कदच, हनुमत्सहस्रनाम आदि              |            |
|           | ३४ विषय हैं। अत्युत्तम सजिल्द गुटका।                                                | 200.00     |
|           |                                                                                     | 400.00     |
|           | स्तोत्रग्रन्थ                                                                       |            |
| 9846      | अन्नपूर्णास्तोत्र- हिन्दी टीका सहित ।                                               | ۷.00       |
|           | आदित्यहृदय- हिन्दी टीका।                                                            | २५.००      |
|           | इन्द्राक्षीस्तोत्र- केवल संस्कृत में।                                               | 90.00      |
| 9६८२      | श्रीगणेशसहस्रनामावली-                                                               | \$.00      |
|           | श्रीगणेशचालीसा-                                                                     | 8.00       |
| 9824      | गंगाष्टक– (अति जीर्ण)                                                               | 5.00       |
|           | गंगालहरी- पं. राधाकृष्ण शर्म कृत साम्यय भाषानुवाद तथा सेठ कन्हैयालालजी              |            |
|           | पोद्धार प्रणीत सप्तश्लोकी भाषापद्य समेत ।                                           | 20.00      |
| १६९५      | गिरीशस्तोत्र-शिवस्तुति। संस्कृत में।                                                | 50.00      |
| 9000      | गोपाल सहस्रनाम- राधास्तोत्र सहित – बड़ा अक्षर – केवल संस्कृत में।                   | ₹.00       |
|           |                                                                                     | 94.00      |
| ७००ब      | उपरोक्त गोपाल सहस्रनाम- केवल संस्कृत में। रेशमी जिल्द -                             | ***        |
| 91994     | दुर्गासमश्लोकी-दुर्गाजीकी आरती, कुञ्जिकास्तोत्र, देवीक्षमापनस्तोत्र सहित।           | 30.00      |
| 91998.    | देवीकवच - हिन्दी टीका सहित । इसमें देव्यपराधक्षमापन स्तोत्र, आनन्दलहरी              | 4.00       |
|           | तथा अन्नपूर्णा स्तोत्र तीनों एकत्र हैं।                                             |            |
| 010010    | देवीसहस्रनामावली-                                                                   |            |
|           |                                                                                     | 190.00     |
| 7575      | देवीस्तोत्रपञ्चक- केवल संस्कृत में। अन्नपूर्णा, बगलामुखी, लक्ष्मी, त्रैलोक्य        |            |
| 01000     | मंगल लक्ष्मी और भुवनेश्वरी इन महादेवीयों के शीघ्र फलप्रद स्तोत्र।                   | 90.00      |
| 1929      | <b>नवग्रहस्तोत्र</b> तथा विष्णुपञ्जर स्तोत्र- दोनों एकत्र । केवल संस्कृत में ।      | 4.00       |
| 4653      | श्रीनवग्रहचालीसा-                                                                   | - 4,00     |

|    |          | जान्यका आवयात्वर प्रसा, युवइ                                                    | (34)       |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | सूची क्र | पुस्तक का नाम                                                                   | सूची मूल्य |
|    | 9028     | नारायणकवच- हिन्दी टीका सहित ।                                                   |            |
|    | १७२५     | नृसिंहसहस्रनाम- केवल संस्कृत में।                                               | 20.00      |
|    |          | नृसिंहकवच- केवल संस्कृत में।                                                    | 4.00       |
|    | १७२९     | पञ्चमुरवी और एकमुरवी हनुमत्कवच - केवल संस्कृत में।                              | 90.00      |
|    | 9030     | <b>बगलामुरवीस्तोत्र</b> – केवल संस्कृत में।                                     | 90.00      |
|    | 9036     | बुद्रकभैरवस्तोत्र-केवल संस्कृत मं।                                              | 92.00      |
|    | 9080     | बृहत्स्तोत्ररत्नाकर- (स्तोत्र संख्या २२४) केवल संस्कृत में। शिव, गणपति,         | ь          |
|    |          | विष्णु, देवी, सूर्य, राम, वेदान्त, गंगादि सरिता इत्यादि के भक्तिमय स्तुतिवर्णन। |            |
|    |          | नित्यपाठोपयोगी, बड़े अक्षरों में।                                               | 240.00     |
|    | 9080     | <b>महामृत्युन्जयजपविधि</b> – हिन्दी टीका सहित।                                  | ₹0.00      |
|    |          | महालक्ष्मीस्तोत्र- केवल संस्कृत में।                                            |            |
|    | 9086     | महाविद्यास्तोत्र – केवल संस्कृत में।                                            |            |
|    |          | राधासहस्रनामस्तोत्र- केवल संस्कृत में। साधा गुटका -                             | 94.00      |
| 9  | ७६०ब     | उपरोक्त राधासहस्रनामस्तोत्र- केवल संस्कृत में। रेशमी जिल्द -                    | 24.00      |
|    | १७६५     | रामस्तवराज- अक्षरार्थ दीपिका, हिन्दी टीका सहित। बारामास की पाठविधि              |            |
|    |          | तथा माहात्म्य सहित।                                                             | 30.00      |
|    |          | रामरक्षास्तोत्र- हिन्दी टीका सहित।                                              | 90.00      |
| 9  | १७८४     | लक्ष्मी-नारायणहृदय- लक्ष्मीदेवी की स्तुति। केवल संस्कृत में।                    | 90.00      |
|    |          | लितानित्यसपर्यापद्धति – केवल संस्कृत में।                                       | 4.00       |
|    |          | विष्णुसहस्रनाम-भाषा छन्द- सादी जिल्द-                                           | 90.00      |
| 91 | ९९ व     | विष्णुसहस्रनाम-भाषा छन्द- उपरोक्त। रेशमी जिल्द-                                 | 94.00      |
| 9  | \$906    | विष्णुसहस्रनाम - चित्र सहित, बड़ा अक्षर। केवल संस्कृत में। सादी जिल्द-          | 30.00      |
| 90 | १९३ब     | विष्णुंसहस्रनाम- उपरोक्त । केवल संस्कृत में । रेशमी जिल्द-                      | 40.00      |
| 9  | 998      | विष्णुसहस्रनामावली - पुष्प तथा तुलसी आदि भगवानपर अर्पण करने के लिये             |            |
|    |          | सुगमता के साथ पृथक् –पृथक् नाम ।                                                | 30.00      |
| 9  | C05      | वि <b>ष्णुपूजनविधि-</b> हिन्दी टीका सहित ।                                      | €0.00      |
|    |          | वेंकटेशसहस्रनामावली-                                                            |            |
| 9  | 699      | श्रानिमृत्युन्जयस्तोत्र- केवल संस्कृत में।                                      | 90.00      |
| 9  | 190      | शिवस्तोत्र – उपमन्यु कृत । हिन्दी टीका सहित ।                                   | 4.00       |
| 9  | 1041     | <b>ीत्रताण्डवस्तीत्र –</b> मल । केवल संस्कृत में ।                              | 4.00       |
| q  | 190 f    | <b>ान्यमाहनस्तोत्र</b> – संस्कृत व्याख्या, गद्य और पद्य में, हिन्दी टीका सहित । | 24.00      |
| 9  | 696      | <b>शवसहस्रनाम-</b> स्व. वि. वा. पं.ज्वालाप्रसादजी मिश्र कृत, हिन्दी टीका सहित । | 2.00       |
|    |          | *                                                                               |            |

| सूची क्र. | पुस्तक का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | स्ची मूल्य  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9८२२      | <b>शिवमहिम्नस्तोत्र</b> – सान्वय हिन्दी टीका सहित ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.00        |
| 9८२४      | शिवपार्थिवपूजा- केवल संस्कृत में।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41,00       |
| १८२६      | शिवसहस्रनामावली-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90.00       |
| १८२९      | <b>श्रीमहालक्ष्मीपञ्चाङ्ग-</b> केवल संस्कृत में। इसमें १) लक्ष्मीपटल, २) हन्क्ष्मी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|           | नित्यपूजापद्धति, ३) लक्ष्मीकवच, ४) महालक्ष्म्यष्टोत्तर सहस्रनाम, ५) लक्ष्मीस्तोत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|           | यह पश्चाङ्ग और तंत्रोक्त लक्ष्मीकवच, सिद्धिलक्ष्मी स्तोत्र तथा श्री वागीश्वरी स्तोत्र इन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|           | शीघ्र सिद्धिदायक अपूर्व स्तोत्रों का संग्रह हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34.00       |
|           | श्रीसत्यनारायणकथाचालीसा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₩.00 ~      |
|           | श्रीकृष्णचालीसा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.00        |
| १८३२      | श्रीकृष्णाष्ट्रोत्तरशतनामस्तोत्रम् – केवल संस्कृत में।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 00 -      |
|           | श्रीदुर्गाष्ट्रोत्तरशतनामात्मकस्तोत्रम् – केवल संस्कृत में।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.00        |
|           | सन्तानगोपालस्तोत्र- केवल संस्कृत में।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.00        |
|           | सीतासहस्रनाम – हिन्दी टीका सहित।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>६.00</b> |
|           | सूर्यसहस्रनामावली-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|           | १ सूर्यकवच- हिन्दी टीका सहित।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.00        |
|           | हनुमत्सहस्रनाम- केवल संस्कृत में।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.00        |
| १८५२      | <b>१ हनुमद्वन्दीमोचन-</b> तथा एकमुखी हनुमत्कवच स्तोत्र ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.00        |
| 9646      | श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायणादि ग्रन्थ<br>तुलसीकृत रामायण- लववुशकाण्ड सहित। स्व. विद्यावारिधि पं. ज्वालाप्रसादजी<br>मिश्र कृत, प्रत्येक दोहा, चौपाई की संजीवनी नामक सरल हिन्दी टीका सहित।<br>इसमें अति उत्तम संपूर्ण क्षेपकों के अर्थ, माहात्म्य, तुलसीदासजी का जीवनचरित्र,<br>गूढ़ार्थ, प्रमाणित शङ्कासमाधान, रामवनवास तिथिपत्र, कोष, हनुमानजी का चित्र<br>और सूर्यवंश का वृक्ष भो हैं। आर्ट पेपरपर कलात्मक रंगीन चित्रों सहित, बड़ा अक्षर,<br>ग्लेज कागज़, दिकाकः कवर से सुशोभित सुंदर जिल्द। कुल पृष्ठ<br>सख्या १३५२, साईज-१३.५" X ९.५" कोरोगेटेड बॉक्स पैकिंग में। ग्राहको की<br>निरंतर मांग के कारण अधिक सुपिरिअर कागज में यह संस्करण छापा गया है व |             |
| १८५८ब     | जिल्द की मजबूती भी बढ़ाई गयी है, अतः इसका मूल्य होगा—<br>जुलसीकृतरामायण— राजसंस्करण— संपूर्ण आठों काण्ड मैपलिथो पेपरपर्<br>छपी हैं। लाल मखमल की सुपुष्ट मनोहर जिल्द। कोरोगेटेड बॉक्स पैकिंग में।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9800.00     |
| १८५९      | तुलसीकृतरामायण- लवकुशकाण्ड सहित। स्व. विद्यावारिधि पं. ज्वाला-<br>प्रसादजी मिश्र कृत, संजीवनी टीका सहित। संपूर्ण क्षेपकों के अर्थ, माहात्म्य,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90.00       |

| अध्यत – श्रावकटवर प्रस, मुबइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (50)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| भूची क्र. पुस्तक का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सूची मूल्य |
| तुलसीदासजी का जीवन-चस्त्रि, गूढ़ार्थ, प्रमाणित शङ्कासमाधान, रामवनवास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| तिथिपत्र, हनुमानजी का वित्र और सूर्यवंश का वृक्ष । कलात्मक रंगीन चित्रों सहित.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| नध्यम अक्षरों में, <sup>मंद</sup> ा ज कवर से सुशोमिक जुन्तर जिल्द । कुल पृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| संख्या १५३ ६!, साईज-१०" x ७.५"। कोरोगेटंड बॉक्स पैकिंग में।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9900.00    |
| १८७८ ुनुमानचालीसा- (अंग्रेजीमें) अंग्रेजी अनुवाद और टिप्पणियों सहित । देवनागरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| लिपी, रोमन लिपी व अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रत्येक चौपाई के वर्णन के प्राचीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| शैली में चित्र। नैचुरल शेड मैपलिथो कागजपर दो रंगों में नयनाभिराम छपाई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| हनुमानजी के विभिन्न मुद्राओंवाला मनमोहक कव्हर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24.00      |
| १८७९ हनुमानचालीसा- संकटमोचन सहित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.00       |
| १८९३ अहिरावणलीला- सिया संदेश, हनुमन्नाटक तथा राम करुणा नाटक सहित।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤.00       |
| १८९७ गोपालविलास- गोपालदास विरचित श्रीकृष्ण परमात्मा का पवित्र चरित्र। वात्सल्य,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| करुणा और शान्ति आदि रसों की अधिकता तथा श्रृंगाररस की न्यूनता होने से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| श्रंगार प्रधान कृष्णचरित्रों से विलक्षण है। (जीर्ण)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| १९०२ प्रेमसागर- पं. लल्लालजी कृत । श्रीकृष्ण आनन्दकन्द परब्रह्म परमेश्वर की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| आद्योपान्त सुखमय परमरमणीक, भागवत दशम स्कन्ध की कथा वर्णित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| ००० <b>५ ब्रान्ज्याबाण</b> – हनुमान साठिका सहित ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.00       |
| १९०७ भजनरामायण - भगत भगवानदासजी कृत। भजनों में रामगुण वर्णन बड़ा ही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| रोस्त है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54.00      |
| 9९९३ रामरहस्यनाटक- रामचरितमानस के भावों को लेकरणद्य-पद्य में रामलीला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| का वर्णन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94.00      |
| १९२५ विश्रामसागर- ऐतिहासिक कृष्णायन तथा रामायण प्रसंग सहित । शृति, स्मृति,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| इतिहास, पुराणों का सार लेकर सत्संग, भक्तियोग, व्रत, माहात्म्य, ऋषि-मुनि तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| हरिभक्त महाराजाओंके चरित्र, नृसिंहावतार और श्रीकृष्णावतार, मर्यादापुरुषोत्तम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| श्रीरामावतार की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन। केवल दोहा, चौपाई में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200.00     |
| १९३६ हनुमानचालीसा- संकटमोचन- ताबीजी साईज में।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.00       |
| ०० २१० ट्रन्समलबाइक - हिन्दी टीका सहित ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40.00      |
| १९३९ हनुमद्दन्दीमोचन- तथा एकमुखी हनुमत्कवचस्तोत्र।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.00       |
| हिन्दी काव्यादि ग्रन्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| मोदीलालजी करा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| १९८३ जगदम्बसाठिका- श्रीमञ्जगञ्जननी देवीजी की स्तुति, भक्ति, रसपूर्ण परमोत्तम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| कवित्त, सवैया आदि छन्दों में वर्णित।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.00       |
| TANK ALL TO THE STATE OF THE ST |            |

| (36)         | खेमराज श्रीकृष्णदास                                                             |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सूची क्र     | पुरत्तक का नाम                                                                  | सूची मूल्य |
|              | <b>दुर्गाचालीसी</b> - दुर्गाजी की स्तुति उद्धव - गोपी संवाद सहित।               | 8.00       |
| 9665         | र <b>द्रौपदीपचीसी</b> – पं. शारदाप्रसाद अग्निहोत्री निर्मित । (जीर्ण)           |            |
|              | <b>पिनाकोत्सव</b> – अर्थात् धनुषभंग । (जीर्ण)                                   |            |
|              | माध्वभक्तिरहस्य - मुन्शी माधवरामजी कृत भक्ति के तीन ग्रन्थ।                     | 84.00      |
| 5066         | . <b>सूर्यपुराणादि २२५ रत्ने –</b> अति उत्तम ।                                  | 98.00      |
| 2909         | सूर्यवंश का वृक्ष तथा हनुमानजी का चित्र ।                                       | 4.00       |
|              | आल्हाछन्द में उल्था और लड़ाई आदि                                                |            |
| 2993         | अनंगपाल पृथ्वीराज का समयवर्णन -                                                 | ٥.٥٥       |
| 2998         | <b>आल्हारवण्ड-</b> आल्हा, ऊदल, पृथ्वीराज, जयचन्द आदि क्षत्रियों का उद्गट युद्ध, |            |
|              | ५२ लड़ाइयों में । सुन्दर अक्षर, ग्लेज कागज़पर।                                  | €00.00     |
|              | संगीत - राग - गद्य - पद्य                                                       |            |
| 5938         | अनुभवप्रकाश- योगेश्वर श्री १०८ बनानाथजी कृत। मारवाडी भागा में। अनेक             |            |
|              | रोगों में वैदान्तोपदेश।                                                         | 900.00     |
| <b>२</b> १४२ | <b>आरतीसंग्रह</b> – गणपति, शिव, विष्णु, देवी, सत्यनारायण, बालाजी ओटि देवताआ     | 700.00     |
|              | का अस्तियां का परिवद्धित सग्रह।                                                 | 20.00      |
| 2990         | चौतालफागसंग्रह- चौताल ९९, धमारी ३६, बेलवारा ६, लेज ३, होरी ३६                   |            |
|              | जगद का नूतन दग स निर्माण।                                                       | રૂપ.00     |
| २१८५         | <b>नरसीमेहता का मामेरा</b> – बड़ा। नरसी मेहता की नान्हीबाई का भक्तीद्धारक       | 41.00      |
|              | नंभाग न मामरा किया उसका वर्णन । (माउना ने काल ने)                               | 900.00     |
| <b>2538</b>  | भजनरत्नावली – बड़ी। इसमें प्राचीन महात्माओं के रचे अनेक रागरागिनियों, ने        | ,          |
|              | राज-पृथ्य के भूजना का अनुपम स्वाह ।                                             | 940.00     |
| 5580         | भरथरीचरित्र- अवश्य संग्राह्य, जिसे पढ़ने से आनन्द होता है।                      | 94.00      |
| 5585         | रसस्। । २ - (होलो के सदर फाग) श्री भगीवशनी करन                                  | 74.00      |
|              | समह एवं मंगीका सुराचपण अपूर्व सगह एवं मंगीकित न परि कर                          |            |
|              |                                                                                 | £000 00    |
| 5540         | <b>रागरत्नाकर</b> - अर्थात् भक्ति चिन्तामणि, रागमाला सहित । इसमें अति चटकीले    | ¥900.00    |
|              | का के तमा के देववाद की कि: वाम 3 c जातिक रेड र                                  |            |
|              |                                                                                 |            |
| २२६७         | राविमणीमङ्गल- (बड़ा) पद्मभक्त कृत, मारवाडी भाषा में। अर्थात् रुक्मिणीजी         | 220.00     |
|              | का विवाह वर्णन।                                                                 | 940.00     |
|              |                                                                                 | 4411.UV    |

940.00

| अध्यक्ष – श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, मुंबई                                                                                                                                   | (3%)       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सूची क्र पुस्तक का नाम                                                                                                                                                  | सूची मूल्य |
| २२७८ श्रीशनैश्चर कथा- राघवदास कृत                                                                                                                                       | 90.00      |
| २२८३ श्रीशनैश्चर कथा - पं. श्रीरामप्रतापजी कृत।                                                                                                                         | 34.00      |
| २२९८ श्रीहनुमानमूदड़ी तथा मुद्रिका-                                                                                                                                     | 2,00       |
| २३०४ सनातनभजनदीपिका- श्रीसूरदास, तुलसीदास आदि के, धर्मसभाओं आदि                                                                                                         |            |
| में गाने लायक चुने हुए भजनों का अनूठा संग्रह।                                                                                                                           | 30.00      |
| <b>२३३९ संगीत पूरनमल-</b> बड़ा बालकराम कृत । (जीर्ण)                                                                                                                    |            |
| २३४० होली चौताल संग्रह- भक्त भगवानदासजी संग्रहीत प्रथम भाग। बसन्त                                                                                                       |            |
| पंचमी से फाल्गुन तक गाने लायक होलियों का अपूर्व संग्रह।                                                                                                                 | 30.00      |
| उपन्यास – हिन्दी                                                                                                                                                        |            |
| 2200 एक माञ्चाही की <b>बात</b> - मारवाडी जातीय भजन सहित। (रहस्यमयी घटना)                                                                                                |            |
| बाब भगवनीपसाटजी दारुका कत अति रोचक और शिक्षाप्रद उपन्यास । (जीण)                                                                                                        |            |
| २३५५ गुप्तभेद- (जासूसी उपन्यास) गोपालराम गहमर निवासी रचित । (जीर्ण)                                                                                                     |            |
| किस्सा –कहानी                                                                                                                                                           |            |
| २४१३ झगडा पंचक- शिक्षारूप पांच झगडे।                                                                                                                                    | 3.00       |
| 2894 Holei adda Kali (A. 1141)                                                                                                                                          |            |
| बालकोपयोगी पुस्तेक                                                                                                                                                      |            |
| २५८३ स्वस्थता की प्रथम प्रतक- (जीर्ण)                                                                                                                                   |            |
| २४८५ हिन्दी की पहली पुस्तक- हिन्दी मदरसों में पढ़ने योग्य। (जीर्ण)                                                                                                      |            |
| २४८६ हिन्दी की दूसरी पुस्तक- (जीर्ण)                                                                                                                                    |            |
| २४८७ हिन्दी की तीसरी पुस्तक- (जीर्ण)                                                                                                                                    |            |
| कबीरपन्थी ग्रन्थ                                                                                                                                                        |            |
| २५४५ कबीर मन्शूर- सत्यलोकवासी स्वामी परमानन्दजी कृत उर्दू भाषात्मक मूल                                                                                                  |            |
| २ <b>५४५ कबार मन्शूर</b> - सत्यलाकपारा रचा गरिए कबार मन्शूर - सत्यलाकपारा रचा गरिए का रिसर्च स्कॉलर पं. माधवाचार्य कृत हिन्दी अनुवाद। कबीरपन्थी ग्रन्थों में विधर्मियों |            |
| द्वारा आक्षिप्त विषयों के निवारणार्थ तथा स्तमन सिद्धान्त की रक्षा के लिये निवारक।                                                                                       | 9000.00    |
| २५४६ कबीर बीजक- (कबीर साहब का मुख्य ग्रन्थ) - कबीरपन्थी महात्मा पूरग                                                                                                    |            |
| ०——— रे- नामद्र हो गग जन्ही महित्या पर जिन्हे जाउन                                                                                                                      | 400.00     |
| क कि विश्व महिला के समिति होंगा के समिति होंगा का समिति होंगा का समिति होंगा के समिति होंगा का समिति होंगा के                                                           |            |
| ० —— भिन्नोसी होंगे परिशावित । इतम प्रभारताचन का तत                                                                                                                     |            |
| र ० ०                                                                                                                                                                   | 900.00     |
| हजार से भी अधिक उपदेश मेरा पाणिया है। स्थान पद्य में हैं, टीका सहित नहीं<br>(कृपया मालूम करें कि – कबीरसागर के ग्यारहों भाग पद्य में हैं, टीका सहित नहीं                | 8)         |
| (कृपया मालूम कराक- कवारसागर के वारा                                                                                                                                     |            |

| ची क्र. पुस्तक का नाम                                                                   | सूची मूल्य                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>५४८ कबीरसागर-</b> सम्पूर्ण १९ भाग एक जिल्द में। पद्य में हैं, टीका सहित नहीं         | है १२००.००                                |
| <b>५४९ नं. १ कबीरसागर-</b> (प्रथम खण्ड)-ज्ञानसागर- (लोक-परलोक का वर्णन                  | )                                         |
| कबीरसाहब के पृथ्वीपर प्रकट होने की कथा तथा ज्ञान, वैराग्य और योग के उपदे                | श                                         |
| का भण्डार।                                                                              | 90.00                                     |
| <b>५५० नं. २ कबीरसागर-</b> (द्वितीय खण्ड)-अनुराग सागर – यह पुस्तक ३०-३                  | 4                                         |
| प्रतियों द्वारा शुद्ध करके और पंहजूर उग्रनाम साहिब के यहां की प्रति से मिलाक            | र                                         |
| छापी गयी है। स्थान स्थान पर योग्य टिप्पणी दी गई है।                                     | 930.00                                    |
| <b>५५१ नं. ३ कबीरसागर-</b> (तृतीय खण्ड)– अम्बुसागर, विवेकसागर और सर्दज्ञसाग             | ਹ੍ '                                      |
| -संयुक्त । (इक्कीस युगा की कथा कबीर साहिब का इक्कीसों युगों में प्रकट होक               | र                                         |
| अधिकारी जीवों को उपदेश देने और उन युगों के आश्चर्यमय स्वरूप का वर्णन) अँ                |                                           |
| सर्वज्ञसागर में सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है।                                            | 920.00                                    |
| <b>५५२ नं. ४ कबीरसागर-</b> (चतुर्थ खण्ड)-प्रथम भाग- ज्ञानप्रकाश, अमरसिंहबोध             | Γ,                                        |
| और वीरसिंहबोध 🗘 कबीरसाहिब का युगंयुग में पृथ्वीपर प्रकट होकर अधिका                      | A                                         |
| जीवों को बोध देकर मोक्ष प्राप्ति कराने की कथा)                                          | 900.00                                    |
| <b>५५३ नं. ५ कबीरसागर-</b> (चतुर्थ खण्डान्तर्गत बोधसागर)-द्वितीय भाग- भापा <b>लबो</b> ध | Ι, -                                      |
| जगजीवनबोध, गरुडबोध, हनुमानबोध और लक्ष्मणबोध संयुक्त।                                    | 920.00                                    |
| <b>५५४ नं. ६ बोधसागर-</b> महंमदबोध, काफिरबोध, सुलतानबोध।                                | 900.00                                    |
| <b>५५५ नं. ७ बोधसागर-</b> निरंजनबोध, ज्ञानबोध, भवतारणबोध, मुक्तिबोध, चौकास्वरोदर        | ٦,                                        |
| अलिफनामा, कबीरवानी, कर्मबोध और अमरमूल।                                                  | 200.00                                    |
| <b>५५६ नं. ८ बोधसागर-</b> उग्रगीता, ज्ञानस्थिति, सन्तोषबोध, कायापंजी और ५चमुड्र         | 900.00                                    |
| ५५७ नं. ९ बोधसागर - आत्मबोध, जैनधर्मबोध, स्वयंवेदबोध और धर्मबोध।                        | 980.00                                    |
| <b>५५८ नं. १० बोधसागर-</b> कमालबोध, श्वासगुंजारबोध, आगमनिगमबोध, सुमिरनबोध               | 1 290.00                                  |
| <b>५५९ नं. ११ बोधसागर- क</b> बीर चरित्रबोध, गुरुमाहात्म्य और जीवधर्नबोध।                | 200.00                                    |
| <b>५६१ कबीरभजनमाला-</b> महंत शम्भुदासजी कृत, कबीरपन्थी उत्तमोत्तम भजनो व                | PΙ                                        |
| संग्रह।                                                                                 | <b>CO.00</b>                              |
| <b>५६२ कबीरकृष्णागीता-</b> कृष्ण-गरुड संवाद, गरुड-शुकदेव संवाद आदि कथाउ                 | P. C. |
| द्वारा ज्ञानोपदेश। (दोहा, चौपाई में है, टीका सहित नहीं है।)                             | 900.00                                    |
| <b>५६३ कबीरोपासनापद्धति –</b> कबीरपन्थियों को सदाचार और नित्य कर्म (रखानेवात            | री ं                                      |
| पुस्तक । इसके समान दूसरी पुस्तक नहीं है । इसमें सुमिरण, स्तोत्र, अर्जनाम                | r                                         |
| आरजी, संज्ञा, चेतावनी, ज्ञानगूदडी, दयासागर आदि सैकडो विषय हैं। अन्त                     | ों                                        |
| पूरणसाहब कृत विनय के शब्द है।                                                           | 960.00                                    |

| अध्यक्ष |  | श्रीवेंकटेश्वर | प्रेस, | मुंबई |
|---------|--|----------------|--------|-------|
|---------|--|----------------|--------|-------|

(89)

| सूची क्र.     | पुस्तक का नाम                                                                                                                         | सूची मूल्य |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| २५६४ व        | <b>ठबीरकसोटी -</b> इसमें कबीरसाहब का जीवनचरित्र तथा उनकी गूढ कविता और                                                                 |            |
| स्            | पुन्दर ज्ञानोत्पादक साखी है।                                                                                                          | 30.00      |
| २५६७ इ        | कबीरउपदेश- श्रीमहंत दीनादाससाहब की आज्ञानुसार बेगमसरायदासी                                                                            |            |
| 5             | ाकुरदासजी निर्मित ज्ञानप्रकाश व मुखनिधान ग्रन्थों से उत्तमोत्तम ४१ वाणियों का                                                         | i'''       |
| . र           | नंग्रह। (पद्यात्मक है, टीका सहित नहीं है।)                                                                                            | 90.00      |
| २५६८ र्       | <b>नेर्णायसार-</b> महात्मा पूरणदासजी कृत । वेद के सिद्धान्त से जीव ही को मायारहित                                                     |            |
| 3             | होनेपर परब्रह्मरूप बताया है। वह सदा निर्लेप नित्य सुखी है। जो अज्ञानी देह ही को                                                       |            |
| 7             | सब कुछ मानते है, उनके भ्रम गुरुशिष्यों के प्रश्नोत्तर से दूर किये है।                                                                 | 30.00      |
| <b>२५७३</b> ∶ | <b>राजनीतिधर्मग्रन्थ-</b> कबीरपन्थी साधु निर्मित । इसमें मांस मद्यादि खण्डन,                                                          |            |
| ,             | अहिंसा, कर्ममार्ग, उपासना, भक्तिमार्ग, योगमार्ग, ब्रह्मज्ञान, सत्यज्ञान, रहनी और                                                      |            |
|               | जीवमुक्त स्थिति का वर्णन है। (दोहा, चौपाई में है)                                                                                     | 30.00      |
|               | शब्दावली तथा संज्ञापाठ- पूरनसाहब कृत। कबीरपन्थीयों के नित्य                                                                           |            |
|               | तियमोपयोगी है। (पद्यात्मक है, टीका सहित नहीं है।)                                                                                     | 1          |
| 2996          | सत्य कबीर की सारवी- कबीरपरिचय की साखी सहित। इस ग्रन्थ में १०८                                                                         | •          |
|               | अग्र और ३५०० से भी अधिक साखियां हैं। कबीरपरिचय की साखी ३५२ हैं 🗀                                                                      |            |
|               | (पद्य में है, टीका सहित नहीं है।)                                                                                                     | 240.0      |
| SAG6 :        | सत्यनाम कबीरपन्थी- बालोपदेश- अर्थात् सद्गुरु कबीरसाहब के सात                                                                          |            |
| -             | ककहरों में से ३ ककहरों का संग्रह। (पद्य में है, टीका सहित नहीं है।)                                                                   | 90.00      |
| २५८१          | <b>सरवुनबहारदर्पण-</b> सरलार्थ टीका सहित । कबीरपन्थी महात्मा श्रीनारायणदासजी                                                          |            |
| 9             | कृत। "बीजक" आदि कठिन ग्रन्थोक्त विषयों का मर्म जानने के लिये अतीवोपयोगी                                                               |            |
| 3             | प्रन्थ।                                                                                                                               |            |
| २५८२ र        | सारदर्शन - अर्थात् कबीरसाहब कृत सार - साखियों की इन्दौर निवासी महंत                                                                   |            |
|               | शम्भूदासजी कृत टीका।                                                                                                                  | 90.0       |
|               | नाथ-नानकपन्थी ग्रन्थ                                                                                                                  |            |
| 20/2 1        | <b>अधिनाञ्चलागुरः -</b> स्वामी अभिलाखदासजी कृत । इसमें वन्दनविचार, ग्रन्थविचार,                                                       |            |
| 7762 ·        | मार्गविचार, भजनविचार, जगब्रह्मविचार, चैतन्यब्रह्मविचार, निराकारब्रह्मविचार,                                                           |            |
| •             | मिथ्याब्रह्मविचार, अहंब्रह्मविचार, ब्रह्मविचार, वर्तमान ब्रह्मविचार, आदि विषय अच्छी                                                   |            |
|               | मध्याब्रह्मापयार, जठब्रह्मापपार, ब्रह्मापपार, ब्रह्मापपार, ब्रह्मापपार, ब्रह्मापपार, ब्रह्मापपार, ब्रह्मापपार,<br>रिति से वर्णित हैं। | 300.0      |
|               | <b>गानकादि गुरुस्तोत्र -</b>                                                                                                          |            |

सूची क्र.

पुर**न्तक** का नाम

सूची मूल्य

#### मारवाडी भाषा के ख्याल आदि

२६३३ राजा चित्रमुकुट का ख्याल- (जीर्ण)

२६३४ राजा नल का ख्याल- (जीर्ण)

२६३६ राजा रिसालू का ख्याल- (जीर्ण)

२६५३ सीदागर-वजीरजादी का ख्याल- नानूलाल राणाजी कृत। (जीर्ण)

#### परिशिष्टांक

**२६५८ विवाहसोपांगविधि** - चूड़ामणि पं. ठाकुरप्रसादजी मणि वैद्य त्रिपाठी विरचित तथा उनके आत्मज पं. लक्ष्मीकान्तजी मणि वैद्यक कृत "बालबोधिनी" नामक हिन्दी टीका सहित।

200.00

**२६६६ सोलह सोमवार व्रतकथा** – इसमें शंकरजी का पूजन विधान, शंकराचार्य विश्वित "शिवपश्चाक्षरस्तोत्र" और सोलह सोमवार का विधान। केवल हिन्दी भाषा मूँ उसकी कथा एवं उद्यापनविधि भलीभान्ति वर्णित है।

80.00

**२६७० आदर्शराम** - दार्शनिक सार्वभौम स्वामी श्री. माधवाचार्यजी द्वारा लिखित मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्री रामचन्द्रजी के आदर्श चरित्र का संक्षेप में सारगर्भित सुगम वर्णन ।

٥.00

**२६७१ गीता-** (राजस्थानी पद्यानुवाद) -अनुवाद कर्ता-हिन्दी व राजस्थानी भाषा के सुपरिचित कवि श्री. विश्वनाथजी "विमलेश"। अध्यात्मवाद जैसे गूढ़ातिगूढ़ विषय का जिस सरल और बोलचाल की भाषा में सही ढ़ंग से प्रतिपादन हुआ है, देखकर आप मुग्ध हुए बिना न रहेंगे। मूल श्लोकों सहित।

२६७२ गीता- (राजस्थानी पद्यानुवाद) - मूल म्लोकों के बिना अनुवाद मात्र।

**२६७७ अग्ररामायण** – लेखिका सीतादेवी पुरुषोत्तम पोद्दार । रामायण की कथा सुबोध व सरल सम्वाद, रोचक तथा भावगम्य शैली में लिखी गयी है । नैच्युरल शेडवाले मैपलिशो कागजपर रंगीन स्याही में नयनाभिराम छपायी, नयनमनोहर, बहुरंगी चित्रयुक्त आकर्षक मुखपृष्ठ, लेमिनेटेड आवरण सहित ।

990.00

# पं. हरिप्रसाद भागीरथी पुस्तकालय की पुस्तकें

(ये पुस्तकें अधिक जीर्ण हैं - कृपया ग्राहकगण मंगाते समय ध्यान रखें।)

९ कनकसुन्दरी- (जीर्ण)

१८ द्रौपदी की बारामासी- (जीर्ण)

२० नरहरिविलास- ज्योतिष । (जीर्ण)

#### हमारा एक अनुपम प्रकाशन.....

# आधुनिक परिवेश में भारतीय संस्कृति

- डॉ. शिवकुमार ओझा

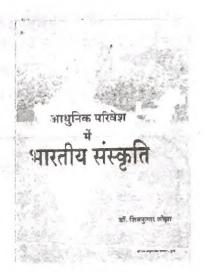

पुस्तक का विषय भारतीय संस्कृति का इतिहास नहीं, ज्ञान है-

प्रस्तुत पुस्तक में मनुष्य को अभ्युदय एवम् निःश्रेयस की प्राप्ति कराने वाले विचार हैं अर्थात् वह ज्ञान है जिसके आश्रय से मनुष्य सुखी शिष्ट लौकिक जीवन व्यतीत करता हुआ जीवन का सर्वोत्तम कल्याणकारी शिखर प्राप्त करें।

विद्वान् लेखक डॉ. शिवकुमार ओझाजी की प्रारम्भिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों में हुई तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से गणित में M.Sc. की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात् आप ''इंडियन इंस्टीट्यूट ओफ साइंस'' बँगलोर चले गये जहां से ''वायु-आकाश प्रौद्योगिकी'' (एयरोस्पेस इंजीनियरिंग) विभाग में वायुगतिकी (एयरोडाइनेमिक्स) क्षेत्र में Ph.D. की उपाधि प्राप्त की तथा वहीं पर प्रवक्ता (Lecturer) के रूप में नियुक्त हो गये। सन् १९६७ से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) बम्बई (मुम्बई) के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग में पहले असिस्टेंट प्रोफेसर तथा फिर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। इस कार्यकाल में आपने विभिन्न शैक्षिक एवम् प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह किया, विदेश यात्राएँ की तथा वहाँ अध्यापन कार्य भी किया। आपने "FLIGHT PERFORMANCE OF AIRCRAFT" नामक पुस्तक (लगभग ५३० पृष्ठों वाली) भी विद्यार्थियों के लिये लिखी, जिसे U.S.A. के एक प्रसिद्ध प्रकाशक AIAA (American Institute Of Aeronautics And Astronautics) ने छापी। सन् १९९५ में आप आई. आई, टी. बम्बई से सेवानिवृत्त हो गये।

सेवानिवृत्ति के पश्चात् आपकी रुचि ''भारतीय संस्कृति'' विषय के प्रति अधिक बढ़ी और अध्ययन व अध्यापन का क्षेत्र भारतीय संस्कृति हो गया। आपके प्रयत्नों से यह विषय आई. आई. टी. बम्बई में शैक्षिक सन्न सन् २००२-२००३ से प्रारम्भ कर दिया। आजकल प्रायः यह माना जाता है कि आधुनिक शिक्षित मनुष्य को भारतीय संस्कृति समझने में अधिक रुचि नहीं है। ओझाजी आधुनिक समय के उच्च शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिक हैं। इसलिये एक आधुनिक वैज्ञानिक का भारतीय संस्कृति के प्रति क्या दृष्टिकोण हो सकता है, इस का अवलोकन स्पष्टरूप से पाठकगण इस पुस्तक में करेंगे। परंपरागत रूप से चले आ रहे प्रामाणिक ग्रंथों का आधार बनाकर पुस्तक इस पुस्तक में करेंगे। परंपरागत रूप से चले आ रहे प्रामाणिक ग्रंथों का आधार बनाकर पुस्तक

की रचना की गयी है। प्रस्तुत पुस्तक में विभिन्न स्थलों पर भारतीय संस्कृति के सूक्ष्म तत्वों का विवेचन किया है, जिससे आधुनिक(भौतिक) संस्कृति में व्याप्त असारता व भारतीय संस्कृति की शाश्वत महत्ता का दिग्दर्शन होता है । कुल पृष्ठसंख्या-५५२, साईज-99"X८"। मूल्य केवल-५00 रूपये मात्र रखा गया है । कमीशन काटकर ४५० रूपये नेट-डाक खर्च मुफ्त।

## पं. श्रीबल्लभ मनीराम पश्चाङ्ग के

# बढते कदम

१६४ पृष्ठों तक पहुँचा मनीराम पंचांग, सम्पूर्ण देश के लिए अब अधिक उपयोगी, पं. श्रीबल्लभ मनीराम पंचांग, मानव पंचांग सूक्ष्म व स्पष्ट उत्तर देने में सक्षम पंचांग ॥ सं २०७७ के इस पंचांग में काल समीकरण आदि सुविधाओं सहित पंचांगस्थ तिथि स्पष्ट, करण स्पष्ट, कुण्डली में रेखाष्टक साधन और विंशोत्तरी महादशा उदाहरण, अष्टोत्तरी दशा स्पष्ट और कोष्टक, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों के सूत्र (फॉर्मूला) भी दिये गये हैं।

सतत विव्दानों से आये सुझावों को ध्यान में रखते हुये यह पंचांग संपूर्ण भारत वर्ष के लिये पहले से भी अधिक उपयोगी बना दिया गया है । भारत के जनसाधारण के उपयोग हेतु पंचांग में पन्द्रह सौ प्रमुख शहरों व गावों के अक्षांश, रेखांश और रेल्वे अन्तर का समावेश किया है। साथही भारत के तटस्थीय देशों नेपाल, भूटान, म्यामार आदि का भी देशान्तर समय (Zoon Time) प्रमुख शहरों के अक्षांश,रेखांश और रेल्वे अन्तर लिखकर सूर्योदयास्त की विधि दी गयी है। भारत के किसी भी प्रांत के उपयोगकर्ता पंचांग में दिये गए महत्वपूर्ण सूत्र (फार्मूला)और वर्तमान सम्वत् के उदाहरण की सहायता से किसी भी स्तर और किसी भी स्थल और किसी भी तरह का गणितीय मनोरथ सफलता से प्राप्त कर सकते हैं। दुर्लभ विद्या की वृध्दि कर सकते हैं। फुटकर मूल्य रू.७५ नेट एक प्रति।

संवत् २०७७ के पंचांग में अगले वर्ष संवत् २०७८ के चतुर्मास पर्यंत पक्ष के पृष्ठ भी दिये गए हैं। अर्थात् मूल्य बारह महिने के पंचांग कर पक्ष सामग्री साढे पन्द्रह महिने की, विवाह मुहूर्त, गेहारम्भ और गृहप्रवेश मुहूर्त दो वर्ष के।

#### Our Bankers:

Punjab National Bank Opera House Branch, Mumbai 400004, Account No: 0067008700005753, IFSC Code: PUNB0006700

बहुप्रतीक्षित ग्रन्थ अब छप कर तैयार है।



# शिवमहापुराण

## भाषावार्तिक (बड़ी)

स्व. विद्यावारिधि पं. ज्वालाप्रसादजी मिश्र द्वारा अनुवादित

इसमें संस्कृत श्लोक नहीं है, मात्र उनका हिन्दी अनुवाद है। बड़े अक्षरों में, बड़े आकार में, – आकार : १३.५''× ९.५'', कुल पृष्ठ संख्या १३३८, रेक्जिन कवर की सुन्दर मजबूत जिल्द। कोरेगेटेड बॉक्स पैकिंग में।

# शिवमहापुराण

भाषावार्तिक (मध्यम)

मध्यम अक्षरों में,मध्यम आकार में, आकार : ६.२५''× ९.५'',कुल पृष्ठ संख्या १३३८, रेक्जिन कवर की सुन्दर मजबूत जिल्द। कोरेगेटेड बॉक्स पैकिंग में।

मूल्यः रुपये ६०० मात्र।



### दशवर्षीय मानव पञ्चाङ्ग (विक्रम सम्वत् २०७१ से २०८० तक)

दशवर्ष का पं. श्रीबल्लभ मनीराम पंचांग एक ही जिल्द में।
मूल्ब २०० हपये मात्र।

बहुत समय से अप्राप्य ग्रन्थं छप कर तैयार -

## योगतरंगिणी (त्रिमल्ल भट्कृत)

पं दत्तराम चौबे कृत हिन्दी टीका सहित। इसमें सर्व वैद्यक संहिताओं का सारसंग्रह है। मूल्य: ३०० रुपये मात्र

# श्रीवेंकटेश्वर शताब्दि पश्चाङ्ग

(विक्रम सम्वत् २००१ से २१०० तक)

नवलगढ़ निवासी पं. ईश्वरदत्तजी शर्मा द्वारा सम्पादित सौ वर्ष का पश्चाङ्ग एक ही जिल्द में। अब रेक्झिन कवर, मजबूत दैदीप्यमान सुन्दर जिल्द में।

मूल्यः १२०० रुपये मात्र वर्तमान संस्करण के साथ भी हमारा ताजिक भूषण- हिन्दी टीका सहित व सूची-पत्र मुफ्त प्राप्य।

## आत्मज्ञान जिज्ञासु जनोंके लिये शुभ सूचना !!! बहु प्रतीक्षित ग्रंथरत ....

भगवद्गीता ''चिद्धनानंदी'' गूढार्थदीपिका हिंदी टीका सहित श्रीमत्परमहंस परिवाजकाचार्य श्रीस्वामी चिद्धनानंदिगिरीजी द्वारा सांसारिक लोगों के उपकारार्थ श्रीमच्छांकर भाष्य के अनुसार पदच्छेद, अन्वयांक तथा पदार्थ सहित टका कृत, जो बहुत समयसे प्राप्त नहीं था, अब उपलब्ध है। साईज ९.५'' X ६.७'' वाले इस ग्रन्थ की पृष्ठ संख्या ११२० है। मैपलीथो पेपर पर छपे, स्क्रीन प्रिंटेड रेक्जिन मण्डित इसका वर्तमान मूल्य एक हजार रुपये है। डाक व्यय मुफ्त।

## KHEMRAJ SHRIKRISHNADASS

Proprietors: SHRI VENKATESHWAR PRESS

91/109, Khemraj Shrikrishnadass Marg, 7th, Khetwadi back Road Corner, Mumbai-400 004.

Tele / Fax: 9122 23857456

Web Site: http://www.khe-shri.com

E-mail: khemraj@bharatmail.co.in

# हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान

खेमराज श्रीकृष्णदास अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, ९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, ७ वी खेतवाडी बॅक रोड कार्नर, मुंबई- ४०० ००४. दूरभाष/फैक्स- ०२२=२३८५७४५६. खेमराज श्रीकृष्णदास २२, चिंतामणी इण्डस्ट्रियल इस्टेट,रामटेकडी, पूणे ४११ ०१३

द्रभाष - ०२० - २६८७१०२५

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो श्रीलक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस बिल्डिंग, जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक, ज्योति बिल्डिंग के पीछे, कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र- ४२१३०१. दूरभाष- ०२५१-२२०९०६१. खेमराज श्रीकृष्णदास चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१,००९. दूरभाष - ०५४२-२४२००७८.